# Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations श्रीमहाल्माक-रामायगा

[हिन्दीभाषानुवाद सहित ]

# अयोध्याकाएड पूर्वार्द--२

भ्रनुवादक

साहित्य वाचरपति

चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा

डाक्टर आफ ओरियंटल कलचर (काशी)

-:0:-

प्रकाशक

रामनारायण लाल बेनी माधव

पकाशक तथा पुस्तक-विक्रोता

इलाहाबाद १६६१

वृतीय संस्करण २००० ]

Revised Price Rs/0/= WMAR

प्रकाशक/inay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations
रामनारायण लाल बेनो माधव
प्रकाशक तथा पुस्तक-विकेता
इलाहाबाद

२ म १६१

मुद्रक नरोत्तमदास ऋग्रवाल नेशनल प्रेस प्रयाग

# त्रयोध्याकागड-पूर्वार्छ की विषय-सूची

मथम सर्ग

2-- 24

निहाल में भरत त्रौर शत्रुन्न । श्रीरामचन्द्र जी के गुणों का वर्णन । श्रीरामचन्द्र जी को युवराजपद पर त्रिभिषिक्त करने की महाराज दशरथ की त्रभिलाषा । तदनुसार समस्त राजात्रों को त्रयोध्या में बुलाना ।

दूमरा सर्ग

84-58

महाराज दशरथ का दरबार । मंत्रियों के साथ महाराज दशरथ का परामर्श तथा महाराज के प्रस्ताव का मंत्रियों द्वारा अनुमोदन एवं श्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा।

तीसरा सर्ग

39--80

कुलगुरु विसिष्ठ जी की अनुमित के अनुसार अभिषेक की तैयारियाँ करने के लिए महाराज दशरथ का अपने मंत्रियों को आज्ञा। सुमंत्र का श्रीरामचन्द्र जी को महा-राज दशरथ के महल में लिवा लाना और महाराज से मिलकर, श्रीरामचन्द्र जी का अपने भवन को लौट जाना।

चौथा सर्ग

80--48

महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का जाकर पुनः श्रीरामचन्द्र जी को लिवा लाना । महाराज दशरथ का श्रीरामचन्द्र जी के प्रति दुःस्वप्न का वृत्तान्त कथन । वहाँ से निवृत्त हो श्रीरामचन्द्र जी का अपनी माता कौसल्या के भवन में गमन। वहाँ सोता, सुमित्रा और लदमण का समागम और उनसे श्रीरामचन्द्र जी का अपने भावी यौवराज्य पद पर अभिषेक का वृत्तान्त कहना।

पाँचवाँ सग

49--40

यौत्रराज्याभिषेक सम्बन्धी पौर्वाह्निक कमीनुष्ठान तथा पुरवासियों का त्र्यानन्दोल्लास।

छठवाँ सर्ग

५८--६४

त्रयोध्या में देशदेशान्तरों से लोगों का त्रागमन।

सातवाँ सर्ग

६५-७३

श्रीरामचन्द्र जी के युवराज-पद पर अभिषिक्त होने का संवाद सुन कर मन्थरा का दुःखी होना।

आठवाँ सर्ग

68--53

घुमाफिरा कर मन्थरा द्वारा कैकेयी का मन चुन्ध किया जाना।

नवाँ सर्ग

608-82

मन्थरा द्वारा कैकेयी को महाराज के प्रतिज्ञात दो वरों का स्मरण दिलाया जाना । कैकेयी का दुःस्साहस ।

दशवाँ सर्ग

१०१--११२

दशरथ का अपने शयनागार में जा कर कैकेयी को न देखना। कोपभवन में कैकेयी को महाराज दशरथ का बहुत तरह सममाना।

ग्यारहवाँ सर्ग

292--289

काममोहित दशरथ से कैकेयी का दो वर माँगना।

बारहवाँ सर्ग

११९--१५१

दशरथ का परिताप श्रौर कैकेयी से श्रमुनय-विनय।

तेरइवाँ सर्ग

१4१--१46

कैकेयी का दशरथ की प्रार्थना को अस्वीकार करना आहेर महाराज दशरथ का दुःखी होना।

चौदहवाँ सर्ग

१५९-१७६

कैकेयी का बराबर दशरथ से अनुरोध करना। महाराज को सोते हुए जान, सुमंत्र का उनको जगाना। कैकेयी के कहने से श्रीरामचन्द्र जी को बुलाने के लिए सुमंत्र के प्रस्थान का उपक्रम।

पन्द्रहवाँ सर्ग

१७६--१८९

कैकेयी के आजा देने पर भी सुमंत्र जी का महाराज दशरथ की आजा की प्रतीचा करना और महाराज की आजा पाने पर सुमंत्र का श्रीरामचन्द्र जी के भवन में प्रवेश।

सोलहवाँ सर्ग

856--508

"िपता जी तुमको देखना चाहते हैं"—सुमंत्र का श्रीरामचन्द्र जी से कहना ख्रीर श्रीरामचन्द्र जी का अपने पिता जी के भवन की ख्रीर प्रस्थान।

सत्रहवाँ सर्ग

209--200

मार्ग में लोगों के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनते हुए श्रीरामचन्द्र जी का पिता जी के भवन में प्रवेश।

# अठारहवाँ सर्ग

200--290

श्रीरामचन्द्र जी के प्रणाम करने पर महाराज द्शरथ का शोकान्वित होना। तब महाराज के शोकान्वित होने के विषय में श्रीरामचन्द्र जी का कैकेयी से कारण पूछना। उत्तर में कैकेयी का श्रीरामचन्द्र जी को अपना अभिप्राय बतलाना।

उन्नीसवाँ सर्ग

२१७-२२७

श्रीरामचन्द्र जी का कैकेयी के दोनों वरों का वृत्तान्त सुन, श्रपनी माना कौसल्या के भवन में गमन

वीसवाँ सर्ग

२२७--- २४१

हवन करती हुई जननी को देख, श्रीराम जी का उनसे अपने वनगमन की बात कहना, जिसे सुन कौसल्या का दुःखी होना।

इक्कीसवाँ सर्ग

288-248

लद्मगा द्वारा महाराज दशरथ की निन्दा किया जाना। लद्मगा तथा कौसल्या के बहुत रोकने पर भी, पिता के गौरव के अनुरोध से श्रीरामचन्द्र जी का उन दोनों का कहना न मानना।

बाइसवाँ सर्ग

२६०---२६७

''भाग्य का लिखा श्रमिट हैं" कह कर, श्रीरामचन्द्र जी का लहमण को धीरज बँधाना।

तेइसवाँ सर्ग

२६७—२७८

उत्तर में लदमण जी का कहना कि पुरुषार्थ के सामने भाग्य कोई वस्तु नहीं है और पुरुषार्थ द्वारा श्रीरामचन्द्र जी को वन जाने से रोकने का प्रयत्न करना।

चौबीसवाँ सर्ग

२७८--२८७

"हे पुत्र ! तू जहाँ जायगा वहीं मैं भी तेरे पीछे चलूँगी" यह कहती हुई माता कौसल्या का श्रीरामचन्द्र जी का पातिव्रत धर्म की उत्कृष्टता सममा कर कहना कि स्त्रियों के लिए पतिपरित्याग से बढ़कर ख्रौर कोई निष्ठुर कम नहीं है।

पच्चीसवाँ सर्ग

260--266

कौसल्या द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का स्वस्तिवाचन किया जाना।

छब्बीसवाँ सर्ग

399-306

श्रीरामचन्द्र श्रौर जानकी जी का परस्पर कथोपकथन श्रौर सीता जी को श्रीरामचन्द्र जी का हितोपदेश श्रौर वन में रहने के समय जानकी जी का अयोध्या में कर्त्तव्यानुष्ठान पालन करने का उपदेश।

सत्ताइसवाँ सर्ग

३०९--३१५

पति के साथ वन जाने के लिए सीता जी का श्रीराम-चन्द्र जी से याचना।

अट्ठाइसवाँ सर्ग

३१५-३२१

वन के कष्टों का विशद रूप से वर्णन कर, श्रीरामचन्द्र जी का सीता को वन चलने से रोकना।

उन्तीसवाँ सर्ग

322--320

श्रीरामचन्द्र जी के साथ वन में चलने के लिए चिन्तित एवं उत्सुक सीता को श्रीरामचन्द्र जी का सममाना।

तीसवाँ सर्ग

326--380

सीता का श्रीरामचन्द्र जी की बातों का उत्तर देते हुए कहीं-कहीं उन पर आचेप करना। सीता की शोच्य दशा देख, श्रीरामचन्द्र जी का अपने साथ चलने की सीता को अनुमित प्रदान करना, तब सीता का वनगमन की तैयारी करना और दानादि देना।

इकतीसवाँ सर्ग

380-386

भाई के साथ जाने के लिए लहमए की श्रीरामचन्द्र जी से प्रार्थना; प्रथम श्रीरामचन्द्र जी का उस प्रार्थना को अस्वीकृत करना; किन्तु पीछे से लक्ष्मण की अपने में पूर्ण भक्ति देख उनको अनुमति देना। तब लहमण का आयुधादिकों को साथ में लेना। श्रीरामचन्द्र जी का अपनी समस्त वस्तुओं को, लोगों को दे डालना।

बत्तीसवाँ सर्ग

389-360

दान देने के लिए श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञानुसार लद्मगा का सुयज्ञ को जाकर लाना। दान पाकर सुयज्ञ का श्रीरामचन्द्र जी को आशीवीद देना। तदनन्तर किसी एक अति दरिद्र ब्राह्मगा का दान माँगने के लिए श्रीरामचन्द्र जी के समीप आना और इच्छित दान पाना।

तेतीसवाँ सर्ग

३६०--३६९

दानादि कमों से निश्चित हो, सीता लहमण सहित श्रीरामचन्द्र जी का प्रस्थान करने के पूर्व पिता जी के दर्शन करने को उनके भवन में गंमन । श्रीरामादि को, छन्नचँवर रहित छौर पैदल गमन करते देख, पुरवासियों का हाहाकार करना । चौंतीसवाँ सर्ग

३६९--३८५

सुमंत्र का दशरथ जी को श्रीरामचन्द्र जी के त्रागमन की सूचना देना। श्रीरामचन्द्र जी को देखने के पूर्व दशरथ जी का श्रापनी सब रानियों को श्रापने पास बुलवा लेने की सुमंत्र को आज्ञा देना, तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी को त्रापने पास बुलवाना। फिर श्रीरामचन्द्र जो को वनगमन के लिए उद्यत देख, रानियों सहित महाराज दशरथ का कदन करना।

पैतीसवाँ सर्ग

364-393

उस समय सुमंत्र का कैकेयी से कटु वचन कहना। छत्तीसवाँ सर्ग ३९३--४०२

श्रीरामचन्द्र जी के साथ वन जाने के लिए चतु-रिक्किणो सेना तैयार करवाने की महाराज सुमंत्र को आज्ञा। तब एक अङ्ग से हीन राज्य के लेने के लिए अनिच्छा प्रकट कर, कैकेयी का दशरथ को असमंजो-पाख्यान सुनाना।

सैतीसवाँ सर्ग

४०२--४१२

श्रीरामचन्द्र जी का अपने साथ सेना तो जाना अस्वीकार करते हुए वनवासीपयोगी वल्कल, खन्ता आदि वस्तुओं के लिए प्रार्थना करना और कैकेयी का उन वस्तुओं को ला कर उनको देना। चीर वल्कल पहनने में अपटु जानकी को श्रीरामचद्र जी द्वारा उनका पहनाया जाना देख, अन्तःपुरवासिनी स्त्रियों का विलाप करना। तब कुलगुरु वसिष्ठ का कैकेयी को फटकारना और धिककारना।

अड़तीसवाँ सर्ग

885-880

श्रन्तःपुर-निवासिनी स्त्रियों के विलाप को सुन श्रत्यन्त दुः खी महाराज दशरथ का कैकेयी से प्रार्थना कर, स्वयं विलाप करना । तदनन्तर पुत्रशोक से कातर माता कौसल्या की रत्ता करने के लिए श्रीरामचन्द्र जी की महाराज दशरथ से प्रार्थना ।

# उनतालीसवाँ सर्ग

880-855

श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन, महाराज दशरथ का विलाप करना। महाराज की त्राज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्र जी को ले जाने के लिए सुमंत्र का रथ लाना। महाराज की त्राज्ञा से कोठारी का सीता जी को वस्त्र-भूषण दे देना। कौसल्यादि सासों का उस समय, सीता जी को समयोचित धर्मापदेश। सीता जी का, सासों के कथन का अनुमोदन करना। श्रीरामचन्द्र जी का मातात्रों से वनगमन की आज्ञा लेना।

# चालीसवाँ सर्ग

855-888

सुमित्रा का लच्मण जी को उपदेश-विशेष। सुमंत्र के लाए हुए रथ पर श्रीराम, लच्मण, सीता का सवार हो कर वनगमन। रथ के पीछे पुरवासियों का दौड़ना। श्रीराम-चन्द्र जो का रथ के पीछे श्राते हुए पिता तथा मंत्रियों से लौट जाने की प्रार्थना।

## इकतालीसवाँ सर्ग

885-880

श्रीरामचन्द्रादि के वनगमनानन्तर श्रयोध्या के मनुष्यों तथा पशुपित्तयों की शोकावस्था का वर्णन।

# वयालीसवाँ सर्ग

880-848

श्रीरामचन्द्र के पीछे जाते हुए शोकान्वित जमीन पर गिरते पड़ते हुए महाराज दशरथ का कैकेयी के प्रति तिर-स्कारपूर्ण वचन कहना। वन में होने वाले कष्टों को स्मरण कर, कौसल्या का कैकेयी के साथ कथोपकथन। दु:खी महाराज दशरथ का कौसल्या के भवन में जाकर रहना।

तैतालीसवाँ सर्ग

४५६-४६२

पलंग पर लेटे हुए एवं शोकाकुल महाराज से कौसल्या जी का पूछना कि मैं अपने पुत्र को अब फिर कब देखूँगी और कौसल्या-विलाप।

चौवालीसवाँ सर्ग

४६२-४७०

पुत्रशोक से विकल कौसल्या जी को सुमित्रा जी का धीरज बँधना।

पैताछीसवाँ सर्ग

808-800

श्रीरामचन्द्र जी का प्रजावर्ग को लौटाने के लिए प्रयन्त करना । पुरवासियों सहित श्रीरामचन्द्र जी का तमसा नदी के तट पर पहुँचना ।

छियालीसवाँ सर्ग

860-866

तमसातटवर्ती वन में पहुँच कर, श्रीरामचन्द्र जी का लहमण जी के साथ वार्तालाप। सन्ध्योपासन करने के बाद सुमंत्र और लहमण जी का श्रीरामचन्द्र जी के लेटने के लिए पत्तों का बिछौन। तैयार करना। अयोध्या को लौटाने के लिए, सोते हुए पुरवासियों को तमसातट पर छोड़कर, श्रीरामचन्द्र जी का आगे बढ़ना। CC-O Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu An eGangotri Initiative

# सैतालीसवाँ सर्ग

866-863

श्रीरामचन्द्र जी को न देख, तमसा तीर पर पड़े हुए पुरवासियों का निद्रा की निन्दा करते हुए विविध प्रताप। श्रीरामचन्द्र जी का पता न लगने पर पुरवासियों का अयोध्या को लौट जाना।

## अड़तालीसवाँ सर्ग

898-403

त्रयोध्या पहुँचने पर पुरवासियों द्वारा कैकेयी की निन्दा किया जाना और श्रीरामचन्द्र जी के गुणों की प्रशंसा में परस्पर संवाद।

उन्चासवाँ सर्ग

403-400

अपने राज्य की सीमा को पार कर, रास्ते में जनपद-वासियों के मुख से दशरथ और कैकेयी की निन्दा सुनते हुए श्रीरामचन्द्र जी का सरयूतट पर पहुँचना।

#### पचासवाँ सर्ग

५०८-५२१

दित्तिण की त्रोर जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी का त्रयोध्या से विदा माँगना। तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी का गङ्गातट-वर्ती शृङ्गवेरपुर में पहुँचना त्रीर वहाँ गुह से भेंट होना त्रौर गुह द्वारा उनका सत्कार किया जाना।

इक्यावनवाँ सर्ग

422-426

सीता जी और श्रीरामचन्द्र जी के सीते समय, "में पहरा दूँगा"— यह कहते हुए गुह से लक्ष्मण जी का वार्तालाप।

बावनवाँ सर्ग

५२९-५५३

नाव में सवार होने के पूर्व अपने विरह में विकल, सुमंत्र को विविध वाक्यों से धीरज वैधा, श्रीरामचन्द्र जी

का उनको श्रयोध्या को लौटाना। वनवासोचित जटा बाँधना। गुह की लाई हुई नाव पर बैठ, श्रीरामचन्द्रादि का गङ्गा के उस पार जाना।

तिरपनवाँ सर्ग

५५४--५६२

वटवृत्त के नीचे बैठे हुए श्रीरामलदमण का संवाद। लदमण को वहाँ से लौटाने का प्रयत्न करते हुए श्रीराम-चन्द्र जी के प्रति लदमण जी की उक्ति।

> श्रयोध्याकाराड के पूर्वाद्ध की विषय-सूची समाप्त हुई।

#### ॥ श्री:॥

# श्रीमद्रामायग्पपारायगोपक्रमः

[ नोट — सनातनधर्म के ग्रन्तर्गत जिन वैदिकसम्प्रदायों में श्रोमद्रासायण का पारायण करने का नियम है, उन्हीं सम्प्रदायों के ग्रनुसार उपकम श्रीर समापन कम प्रत्येक खएड के ग्रादि ग्रीर ग्रन्त में कमशाः दे दिए गए हैं।]

## श्रीवैष्णवसम्प्रदायः

-8-

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराच्चरम् ।

श्वारुद्धा कविताशाखां वन्दे वालमीकिकोकिलम् ॥१॥
वालमीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः ।

श्वार्यन्रामकथानादं को न याति परां गतिम् ॥२॥
यः पिबन्सततं रामचिरतामृतसागरम् ।
श्वात्प्रसतं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकलमणम् ॥३॥
गोष्पदीकृतवारीशं मशकोकृतराच्चसम् ।
रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥४॥
श्वात्मनन्दनं वीरं जानकोशोकनाशनम् ।
कपीशमच्हन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥४॥
मनोजवं मारुततुल्यवेगं
 जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।
वातात्मजं वानरयृथमुख्यं

श्रीरामदृतं शिरसा नपामि ॥६॥

उल्लङ्घय सिन्धोः सिललं सिलीलं यः शोकविह्नं जनकात्मजायाः । त्रादाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥॥॥ त्राञ्जनेयमितपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयवित्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् ॥६॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् । बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राचसान्तकम् ॥६॥ वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । वेद: प्राचेतसादासीत्साचाद्रामायणात्मना ॥१०॥

तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थं वाक्य बद्धम् । रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् ॥११॥

श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापति रघुकुलान्वयरत्नदीपम् । श्राजानुबाहुमरबिन्दद्लायताच्यं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥१२॥

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैंमे महामगडपे मध्येपुब्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। (3)

अप्रेम व्याप्त Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations व्याच्यात प्रभञ्जनसुत तत्त्व मुनिभ्यः पर व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भज्ञे श्यामलम् ॥१३॥

-:0:-

#### माध्वसम्पदायः

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। असन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविद्गोपशान्तये ॥१॥

लच्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः। श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्।।२।।

वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा। आदावन्ते च मध्ये च विष्णु: सर्वत्र गीयते ॥३॥

सर्वविन्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परम् । सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम् ॥४॥

सर्वाभोष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकम् । जानकीजानिमनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितम्॥४॥

श्वभ्रमं भङ्गरहितमज्ञडं विमलं सदा । श्वानन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् ॥६॥

भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौतिः। सकतवचनचेतोदेवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधि मानसे च ॥७॥

अभिष्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्तविष्वं सनविचन्नणः । जयतीर्थोख्यतरिण्भीसतां नो हृद्म्बरे ॥ ॥ ॥ चित्रै: पदेश्च गम्भीरेवाक्यमाने (खिराडते: । गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीथवाक्।।।।

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराचरम्।
त्रारुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥१०॥

वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिगाः। श्रुगवन्रामकथानादं को न याति परां गतिम्॥११॥

यः पिबन्सततं रामचरितामृतसागरम्। अतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्॥१२॥

गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराच्सम्।
रामायण्महामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥१३॥
श्रञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्।
कपीशमचहन्तारं वन्दे लङ्काभयंकरम् ॥१४॥
मनोजवं मास्ततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिसतां वरिष्ठम्।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदृतं शिरसा नमामि ॥१४॥

टल्लङ्घय सिन्धोः सलिल सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजायाः।

श्रादाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥१६॥

श्राञ्जनेयमतिपाटलाननं काड्यना।द्रिकम नीयविह्मम्। पारिजाततरूमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् ॥१०॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तक।ञ्जलिम् ।

बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं

मारुति नमत राच्यसान्तकम्।।१८।।

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशस्थात्मजे ।

वेदः प्राचेतसादासीत्साज्ञाद्रामायगात्मना ॥१६॥

श्रापदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥२०॥ तदुपगतसमाससन्धियोगं

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम् । रघगरचरितं मुनिप्रणीतं

दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् ॥२१॥

वैदेहीसहितं सुरद्वमतते हैमे महामगडपे
मध्येपुष्पकमासने मिणामये वीरासने सुस्थितम् ।
श्रिये वाचयित प्रभव्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामत्तम् ॥२२॥

वन्दे वन्दां विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रै:

व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कालश्च ।

धूतावद्यं सुखचितिमयैर्मङ्गतैर्युक्तमङ्गैः

सानाथ्यं नो विद्यद्धिकं ब्रह्म नारायणाख्यम् ॥२३॥

भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्नं लीलारत्नं जलधिदुहितुर्देवतामौलिरत्नम् ।

चिन्तारतनं जगित भजतां सत्तरोजद्युरतनं कौसल्याया लसतु मम हन्मगडले पुत्ररत्नम् ॥२४॥ म १ व्याकरणाम्भोधिमन्थमानसमन्दरम् । कवयन्तं रामक्तीत्त्र्यां हनुमन्तमुपास्महे ।।२४॥ मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य अजान्तरम् । नानावीरसुवर्णानां निकषाश्मायितं वसौ ॥२६॥ स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहार्णसे । उत्तुङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुग्वाब्धये नमः॥२०॥ वाल्मीकेगोः पुनीयात्रो सहीधरपदाश्रया। यद्दुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तर्णका इव ॥२८॥ सूक्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामायणाण्वे। िवहरन्तो महीयांसः श्रीयन्तां गुरवो मम ॥२६॥ ह्यप्रीव ह्यप्रीव ह्यप्रीवेति यो बदेत्। तस्य नि:सरते वाणी जह्नु कन्याप्रवाहवत् ॥३०॥

-8-

# स्मार्तसम्प्रदाय:

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविद्रोपशान्तये ॥१॥ वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम् ॥२॥ दोभियुक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमन्तमालां द्धाना इस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण । भाषा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमानासमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥३॥

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराचरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥४॥

वाल्मोकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिएः। शृगवन्रामकथानादं को न याति परां गतिम्।।४।।

यः पिबन्सततं रामचरितामृतसागरम् । अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् ॥६॥

गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराचसम्। रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम्।।७॥

श्रञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्। कपीशमत्तहन्तारं वन्दे लङ्काभयंकरम्।।ऽ॥

उल्लङ्घ्य सिन्धोः सिललं सलीलं यः शोकविह्नं जनकारमजायाः।

त्रादाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनेयाम् ॥६॥

श्राञ्जनेयम् तिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीय विश्रहम् ।

पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्द्रनम् ॥१०॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।

वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राज्ञसान्तकम् ॥११॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् । वातात्मजं वानरय्थमुख्यं श्रीरामदृतं शिरसा नमामि ॥१२॥

यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरहः सम्यक्षिवत्याद्रात् वाल्मीकेर्वद्नारविन्द्गिलतं रामायणाख्यं मधु । जन्मव्याधिजराविपित्तमर्णौरत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान्विष्णोः पदं शाश्वतम् ॥१३॥ तदुपगतसमाससन्थियोगं

सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् । रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं

दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् ॥१४॥ वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी। पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥१४॥ श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसंकुलम्। काण्डप्राह्महामीनं वन्दे रामायणार्णवम्।।१६॥

वेदवेद्ये पुरे पुंसि जाते दशरथात्मजे । वेदः प्राचेतसादासीत्साचाद्रामायणात्मना ॥१७॥

वैदेहीसहितं सुरहुमतले हैमे महामगडपे
मध्येपुष्पकमासने मिण्मिये वीरासने सुस्थितम्।
अप्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं सुनिभ्यः परं
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥१८॥

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान्पश्चात्सुमित्रासुतः शत्रुन्नो भरतश्च पार्श्वद्लयोवीय्वादिकोणेषु च। सुप्रीवश्च विभीषण्श्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचि रामं भजे श्यामलम् ॥१६॥

नमोऽस्तु रामाय सलद्मणाय देव्ये च तस्य जनकात्मजाय । नमोऽस्तु रुद्रे न्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्रगणेभ्यः ॥२०॥

-8-

# श्रीमद्वाल्मीकिरामायगाम्

# **अयोध्याका**गडः

-:0:-

गच्छता मातु छक्कुलं भरतेन महात्मना ॥ । शत्रुघो नित्यशत्रुघो १ नीतः मीतिपुरस्कृतः ॥१॥

महात्मा भरत जी निनहाल जाते समय जितेन्द्रिय शत्रुच्न जी को बड़े प्रेम से अपने साथ ले गए।।१।।

स तत्र न्यवसद्भात्रा सह सत्कारसत्कृत:। मातुलेनारवपतिना पुत्रस्नेहेन लालित:॥२॥

भरत जी श्रपनी निनहाल में शत्रुच्न सहित बड़ी खातिरदारी के साथ रहते थे। उनके मामा श्रश्वपति, दोनों भाइयों पर पुत्र के समान स्नेह रखते श्रोर सब प्रकार से उनका मन रखते थे॥२॥

> तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः। भ्रातरौ स्मरतां वीरौ दृद्धं दशरथं नृपम्॥३॥

<sup>#</sup> पाठान्तरे—''तदाऽनघः"।

१ नित्यशत्रुम-नित्यशत्रवो ज्ञानेन्द्रियाणि, तान् इन्तीति शत्रुमः । इन्द्रियनिग्रहवान् । (गो॰)

सब प्रकार से सन्तुष्ट रखे जाने पर भी दोनों बीर भाइयों को (प्राय:) अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद आया ही करती थी ॥३॥

राजाऽपि तौ महातेजाः सस्मार पोषितौ धुतौ। उभौ भरतशत्रुघ्नौ महेन्द्रवरुणोपमौ॥४॥

महातेजस्वी महाराज दशरथ भी महेन्द्र ऋौर वरुए के समान, परदेशगत राजकुमारों को (अकसर) स्मरए किया करते थे ॥४॥

सर्व एव तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुषर्षभाः । स्वशरीराद्विनिष्ट त्ताश्चत्वार इव वाहवः ॥५॥

यद्यपि त्रपने शरीर से निकली हुई चार बाँहों की तरह चारों श्रेष्ठ राजकुमार महाराज दशरथ को प्यारे थे।।।।।

तेषामि महातेजा रामो रतिकर: पितु: । स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तर:॥६॥

तथापि उन चारों में महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी पर महाराज दशरथ का अत्यन्त अनुराग था, क्योंकि वे ब्रह्मा के समान, सब प्राणियों से बढ़ कर अतिशय गुणवान् थे ॥६॥

स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभि:। अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः॥७॥

१ प्रोषितौ—देशान्तरगतौ । (गो०)

(श्रीरामचन्द्र जी के अतिशय गुण्वान् होने का कारण यह था कि) श्रीरामचन्द्र जी स्वयं सनातनपुरुष विष्णु भगवान् थे जो देवताओं के अनुरोध से, नैसर्गिक गर्व से सारे जगत् का विनाश करने वाले रावण का नाश करने को अवतीर्ण हुए थे।।।

कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा । यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना ॥८॥

ऐसे अवार तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी को प्राप्त कर कौसल्या जी वैसे ही सुशोभित हुई थीं, जैसे अदिति इन्द्र को पा कर ॥॥॥

स हि अवीर्ये।पपन्नश्च रूपवाननस्यकः।

भूमावनुपमः सुनुर्गुणैर्दश्ररथोपमः ॥९॥

श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त रूपवान्, महावीर्यवान्, दुर्गुणों से रहित इस पृथ्वीतल पर एक श्रद्धितीय राजपुत्र थे। श्रर्थात् उनकी जोड़ का दूसरा कोई न था। वे पिता के समान गुणशाली थे।।।।

स तु नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं प्रभाषते । उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥१०॥

वे सदा प्रशान्त चित्त रहते, सदा सब से मधुर वचन बोलते थे, यदि उनसे कोई कठोर वचन बोलता तो भी वे उत्तर में कोई कड़वी बात नहीं कहते थे।।१०।।

कथि द्विदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति । न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया । ॥११॥

१ त्रात्मवत्तया--वशीकृतमनस्कतयेत्यर्थः । (गो०)

<sup>\*</sup> पाठान्तरे-- "रूपोपपन्नश्च"।

थोड़े भी उपकार को वे बहुत मानते थे, वे अपकार करने वाले के सैकड़ों अपकारों को भी मन में नहीं रखते थे अर्थात् भूल जाते थे। अर्थात् वे अपने मन पर इतना अधिकार रखते थे।।११।।

शीलवृद्धैर्जानवृद्धैर्वयोवृद्धैश्र सज्जनै:। कथयन्नास्त वै नित्यमस्त्रयोग्यान्तरेष्विप ॥१२॥

जब उनको अस्त्र-शस्त्र के अभ्यास से अवकाश मिलता, तब वे उस अवकाश-काल में सदाचारी, ज्ञानी और वयोवृद्ध सडजन जनों के पास बैठ कर बातचीत करते थे। (अर्थात् उनको अच्छे लोगों का संग ही अच्छा लगता था; उन्हे कुसंग पसन्द न था)॥१२॥

बुद्धिमान्मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियंवद:। वीर्यवात्र च वीर्येण महता स्वेन श्रगर्वित:॥१३॥

वे स्वयं बड़े बुद्धिमान्, कोमल वचन बोलने वाले, पहिले बोलने वाले और प्रिय बोलने वाले थे। वे स्वयं वीर हो कर भी वीरता के गर्व में मत्त न थे॥१३॥

न चान्टतकथो विद्वान्द्यद्वानां प्रतिपूजकः। अनुरक्तः प्रजामिश्र प्रजाश्राप्यनुरञ्जते ॥१४॥

वे कभी मिथ्या भाषण नहीं करते थे और विद्वानों एवं वृद्ध-जनों का सम्मान करने वाले थे। अपनी प्रजा के लोगों को जैसा वे चाहते थे, प्रजा भी उनको वैसा ही चाहती थी। अर्थात् श्रीराम-जी का अपनी प्रजा में जैसा अनुराग था, वैसा ही प्रजा का भी उनमें अनुराग था।।१४॥

<sup>#</sup> पाठान्तरे "विस्मित:" i

# सानुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः। दीनानुकम्पी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवाञ्छचिः॥१५॥

वे द्यालु, क्रोध को जीतने वाले ख्रीर ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले थे। वे दीनों पर विशेष कृपा किया करते थे। वे सामान्य ख्रीर विशेष धर्म को जानने वाले थे, वे सदा नियमानुसार चलने वाले ख्रीर सदा पवित्र रहने वाले थे।।१४।।

कुलोचितमतिः क्षात्रं धर्मं स्वं बहु मन्यते। मन्यते परया कीर्त्या महत्स्वर्गफलं ततः ॥१६॥

वे अपने इच्याकुकुलानुरूप दया, दान्तिएय तथा शरणागत-वत्सलता आदि कर्त्तव्यकर्मी के पालन में निपुण थे, दुष्टों का निमह कर और प्रजापालन कर, अपने न्तात्रधर्म को बहुत मानते थे। अपने वर्ण और अपने आश्रम के धर्म के पालन को कीर्तिप्राप्ति ही का साधन नहीं, प्रत्युत स्वर्गप्राप्ति का भी साधन मानते थे।।१६॥

नाश्रयसि रतो विद्वान विरुद्धकथारुचिः। उत्तरोत्तरश्चयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यथा ॥१७॥

न तो थोथे कामों के करने में उनकी रुचि थी और न उनको फूहर बातें तथा धर्मविरुद्ध बातें कहना-सुनना ही पसन्द था। वाद्विवाद करते समय, अपने पच्च के समर्थन में, उनको बृहस्पित की तरह युक्तियाँ सूमा करती थीं। अर्थात् वे अपने पच्च को भली भाँति युक्तियों से पुष्ट कर सकते थे॥१७॥

१ सानुकोशः—सदयः । (गो०) २ प्रग्रहवान्—नियमवान् । (गो०) ३ स्त्राश्रेयसि—निष्फलेकर्मणि । (गो०)

<sup>\*</sup> पाठान्तरे—''युक्तौ च"।

# अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान्देशकालवित्। लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः ॥१८॥

नीरोग, तरुण, सुवक्ता, रूपवान, देशकाल के जानने वाले और आदमी को एक बार देखते ही उसके मन का भाव ताड़ जाने वाले, वे निःसन्देह एक महापुरुष थे।।१८।।

स तु श्रेष्टेर्गुणैयु क्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः। वहिश्वर इव प्राणो बभूव गुणतः वियः॥१९॥

दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे ऋौर उनके इन गुणों के लिए ही उनको प्रजा के लोग बाहर रहने वाले अपने प्राण के समान, प्यार करते थे ॥१६॥

> सम्यग्विद्याव्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेदवित्। इष्वस्त्रे<sup>२</sup> च पितुः श्रेष्ठो वभूव भरताग्रजः॥२०॥

वे साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़ श्रौर यथाविधि व्रत कर के स्नातक हुए थे ( श्रर्थात् गुरुगृह से साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़ श्रौर व्रताचरण कर उन्होंने समावर्तन किया था श्रर्थात् लौटे थे ) इसीलिए वे तत्वतः श्र्यात् ठीक-ठीक साङ्गवेद के ज्ञाता थे। वाणिविद्या में वे श्रपने पिता से भी चढ़ बढ़ कर थे।।२०॥

कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवागृजः। दृद्धरभिविनीतश्र द्विजैर्धर्मार्थदर्शिभिः॥२१॥

१ विनिर्मितः -- निश्चितः । (गो०) २ इषवः -- ग्रमंत्रकाः शराः । (गो०) ३ कल्याणामिजनः -- कल्याणः शोभनः श्रमिजनो येन स तथा । तत्रहेतुः -- साधुरिति । निर्देष इत्यर्थः । (गो०) वे सब का कल्याण करने वाले, सज्जन, श्रदीन, सत्यवादी श्रीर सीधे थे। वे धर्म-नीति श्रीर श्रर्थ-नीति के जानने वाले एवं वृद्ध द्विजों द्वारा सुशिचित हुए थे।।२१॥

> धर्मकामार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान्यतिभानवान् । लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः॥२२॥

वे धर्म, अर्थ और काम के तत्व को जानने वाले, विलच्चण स्मृति और प्रतिभा वाले, लोकाचार और सामयिक धर्म में निपुण थे। अर्थात् लौकिक आचार-विचार का विधान करने में, वे बड़े चतुर थे। १२२॥

निभृतः १ संवृताकारो २ गुप्तमन्त्रः सहायवान् । अमोधकोधहर्षश्च त्यागसंयमकालवित् ॥२३॥

उनका स्वभाव ख्रांति नम्र था। वे अपने मन की बात और गूढ़ विचारों को अपने मन में छिपा कर रखने की सामर्थ्य रखते थे। वे सहायवान् थे अर्थात् गूढ़ विचारों में उन्हें जासूसों से पूर्ण सहायता मिलती थी, अथवा उनके सहायक भो अनेक थे। उनका क्रोध और हर्ष निष्फल नहीं जाता था। वे त्याग और संग्रह के समय को जानने वाले थे। अर्थात् वे जान लेते थे कि, कब हमें कोई चोज देनी चाहिए और कब लेनी चाहिए।।२३॥

दृद्गिक्तिः स्थिरप्रज्ञो<sup>३</sup> नासद्ग्राही न दुर्वचाः । निस्तन्द्रिरप्रमत्तश्च स्वदोषपरदोषवित् ॥२४॥

१ निभृत:—विनोतः । (गो०) २ संवृताकार:—हिद्स्थितकर्तव्यार्थं व्यञ्जकेङ्गिताकारगोपनचतुरः। (गो०) ३ स्थिरप्रज्ञो—विस्मृतिहीनः। (रा०) CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

देवता और गुरु में निश्चल भक्ति रखने वाले, बात को कभी न भूलने वाले, बुरी वस्तु को न लेने वाले और दूसरे को उत्तेजित या उद्विम करने वाले वचन न बोलने वाले, निरालस्य, अप्रमादी, और अपने तथा दूसरों के दोषों के जानने वाले थे।।२४॥

शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषान्तरकोविदः। यः <sup>१</sup>मग्रहानुग्रहरु योर्यथान्यायं विचक्षणः॥२५॥

वे शास्त्रों के जानने वाले, उपकार के मानने वाले और पुरुषों के तारतम्य को समभने वाले थे अर्थात् भले-बुरे लोगों को पहिचान लिया करते थे। वे मित्र का निर्वाह करने एवं स्वीकार की हुई बात का पालन करने में समर्थ थे अर्थात् जो कह देते उसको करते भी थे।।२४।।

सत्संग्रहग्रहणे स्थानविन्निग्रहस्य च। आयकर्मण्युपायज्ञः संदृष्ट्ययकर्मवित् ॥२६॥

वे शिष्टों अथवा परिवार वर्ग के पालन में और दुष्टों के शासन में निपुण थे। वे यह भी जानते थे कि, कहाँ पर दुष्टों का शासन करना चाहिए। वे न्यायपूर्वक धनोपार्जन के उपायों को और धन का (सद्) व्यय करना जानते थे॥२६॥

श्रीष्ठ्यं शास्त्रसमूहेषु प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च । अर्थधर्मी च संगृह्य सुखतन्त्रो न चालसः ॥२७॥

वे वेद, वेदाङ्ग तथा संस्कृत एवं भाषा के काव्य, नाटक, अलङ्कार के मर्मज्ञ थे। वे अर्थ तथा धर्म का संप्रह कर सुखी होते

१ प्रग्रह — मित्रादिस्वीकारः । (गो॰) २ त्र्यनुग्रहः — स्वीकृतपरि-पालनं। (गो॰) प्रथमः सर्गः

थे। अर्थात् उनका सुखी होना अर्थ एवं धर्म के संप्रह के अधीन था। और अर्थ, धर्म के संप्रह में वे कमा अलसाते न थे।।२७।

वैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थविभागवित्। आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम् ॥२८॥

वे खेलों की सामग्री श्रीर वाजे तथा चित्रकारी आदि शिल्प-कलाओं की सामग्री के विशेषज्ञ थे श्रीर (सिद्धित)धन का विभाग करना जानते थे। वे हाथी-घोड़ों पर चढ़ने में स्वयं निपुण थे श्रीर उन पर चढ़ने की क्रिया सिखाने में भी वे दच्च थे॥२८॥

> धनुर्वेदविदां श्रेष्ठो लोकेऽतिरथसम्मतः। अभियाता प्रहर्ता च सेनानयविशारदः॥२९॥

वे बड़े-बड़े धनुर्विद्याविशार दों में श्रेष्ठ थे। लोग उनको महारथी समफ (उनकी धनुर्विद्या की जानकारी के कारण) सम्मान करते थे। वे अपने ऊपर शत्रु के आक्रमण की प्रतीद्या बड़ें करते थे, किन्तु स्वयं जा कर शत्रु पर आक्रमण करते थे और आक्रमण के समय केवल सैनिकों से ही युद्ध नहीं कराते थे, प्रत्युत शत्रु पर पहला वार स्वयं ही करते थे। वे शत्रु के सैन्यव्यूहों

\* "धर्मीय यशसेऽर्थाय स्त्रात्मने स्वजनाय च । पञ्चधा विभजन्वित्तमिहासुत्रत्त शोभते ।।"

त्र्यांत् सिञ्चत द्रव्य को व्यय करते समय उसे पाँच महों में बाँटे— (१) धर्म के कामों में (२) नामवरी के कामों में (३) धन बढ़ाने के काम में (४) श्रपनी शारीरिक श्रावश्यकताश्रों में श्रीर (५) श्रपने परिवार के पालन-पोषण के काम में। जो इस प्रकार सिञ्चत श्रयवा उपार्जित द्रव्य को खर्च करता है, वह इस लोक श्रीर परलोक में सुखी होता है।

को छिन्न-भिन्न करने और सैन्यव्यूह की रचना में भी निपुण थे।।२६।।

> अमधृष्यश्च संग्रामे क्रुद्धैरिप सुरासुरै:। अनस्यो जितकोधो न दप्तो न च मत्सरी॥३०॥

जब कुद्ध हो वे रणभूमि में खड़े होते, तब सुर-श्रसुर कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। वे श्रस्यारहित, कोध को जीतने वाले, गर्वशून्य श्रीर दूसरों की सम्पत्ति से द्वेष न करने वाले थे।।३०।।

न चावमन्ता भूतानां न च कालवशानुगः। एवं श्रेष्ठेगुणेयुक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः॥३१॥

न तो वे कभी किसी की अवज्ञा के पात्र बनते थे और न उनके अपर समय-विशेष का प्रभाव ही पड़ सकता था। राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी प्रजाजनों के बीच लोकोत्तर गुणों से युक्त थे॥३१॥

सम्मतस्त्रिषु लोकेषु वसुधायाः क्षमागुणै:। बुद्धचा बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्येणापि शचीपते:॥३२॥

उनको तीनों लोक मानते थे। उनमें पृथ्वी जैसी समा, बृहस्पति जैसी बुद्धि और इन्द्र जैसा पराक्रम था ॥३२॥

तथा सर्वप्रजाकान्तै: पीतिसञ्जननै: पितु: ।
गुणैर्विरुरुचे रामो दीप्तै: सूर्य इवांग्रिभि: ॥३३॥

जिस प्रकार प्रदीप्त सूर्य अपनी किरणमाला से प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार प्रजा की प्रीति और पिता के दुलारे श्रीरामचन्द्र जी अपने गुणों से मिखित हो, शोभा को प्राप्त होते थे ॥३३॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

#### तमेवं व्रतसम्पन्नमप्रधृष्यपराक्रमम्। लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी॥३४॥

श्रीरामचन्द्र जी में ऐसे दिन्यगुण, व्रतपालन एवं श्रकुणिठत पराक्रम देख श्रीर उनको लोकपालों के समान समम्म, पृथ्वी ने उनको श्रपना स्वामी बनाने की मनोकामना की ॥३४॥

एतैस्तु बहुभिर्युक्तं गुणैरनुपमैः सुतम्। दृष्टा दशरथो राजा चक्रे चिन्तां परन्तपः॥३५॥

अपने पुत्र में ऐसे बहुत से अनुपम गुणों को देख, महाराज दशरथ ने अपने मन में विचारा ॥३४॥

> अथ राज्ञो वभूवैवं दृद्धस्य चिरजीविनः। प्रीतिरेषा कथं रामो राजा स्यान्मिय जीवति॥३६॥

कि राज्य करते-करते मैं तो बूढ़ा हो गया, अब मैं अपने जीते जी क्यों कर श्रीरामचन्द्र जी को राजसिंहासन पर अभिषिक्त कर स्वयं प्रसन्न होऊँ ॥३६॥

एषा ह्यस्य परा भीतिह दि सम्परिवर्तते। कदा नाम सुतं द्रक्ष्याम्यभिषिक्तमहं शियम्॥३७॥

महाराज दशरथ के मन में यह कामना सदा बनी रहने लगी कि, मैं अपने प्यारे पुत्र श्रीराम जी को राजगही पर बैठा हुआ। कब देख सकूँ गा।।३७॥

द्यद्धिकामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकम्पनः। मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इव दृष्टिमान्॥३८॥

श्रीरामचन्द्र जी जल वर्षाने वाले मेघ की तरह सब प्राणियों पर दया करने वाले हैं श्रीर प्रजा के लोगों को वे मुक्ससे भी अधिक प्यारे हैं।।३८।।

यमशक्रसमो वीर्ये बृहस्पतिसमो मतौ। महीधरसमो धृत्यां मत्तश्च गुणवत्तरः ॥३९॥

वे बल एवं पराक्रम में यम और इन्द्र के समान, बुद्धिमानी में बृहस्पति के समान, धैर्यधारण में अचल पर्वत के समान और गुणों में मुक्तसे भी चढ़-बढ़ कर हैं ॥३६॥

महीमहमिमां कृत्स्नामधितिष्ठन्तमात्मजम् । अनेन वयसा दृष्टाः कथं स्वर्गमवाष्तुयाम् ॥४०॥

ऐसे अपने पुत्र को इस सम्पूर्ण पृथ्वी के राज्यासन पर वैठा देख, मैं इस उम्र में स्वर्ग कैसे सिधारू ।।४०।।

इत्येतैर्विविधेस्तैस्तैरन्यपार्थिवदुर्लभैः । शिष्टैरपरिमेयेश्व लोके लोकोत्तरेर्गुणैः ॥४१॥ तं समीक्ष्य महाराजो युक्तं सम्रुदितैर्गुणैः । निश्चित्य सचिवैः सार्धं युवराजममन्यत ॥४२॥

अन्य राजाओं के लिए दुर्लब्ध, असंख्य, श्रेष्ठ एवं इस लोक के लिए लोकोत्तर गुणों से मियडत, श्रीरामचन्द्र जी को देख, महाराज दशरथ ने मंत्रियों से परामर्श कर, उनको युवराज-पद पर अभिविक्त करना निश्चित किया ॥४१॥४२॥

दिन्यन्तरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पातजं भयम्। सञ्चचक्षे च मेधावी शरीरे चात्मनो जराम्।।४३॥

\* पाठान्तरे—-"यथा"। † पाठान्तरे—"शुभैः"। किन्तु इसी समय उन्होंने देखा कि, स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी पर घोर उत्पातों का भय उपस्थित है। साथ ही सूद्मदर्शी राजा ने अपने शरीर के बुढ़ापे को भी देखा ॥४३॥

पूर्णचन्द्राननस्याथ शोकापनुदमात्मनः।

लोके रामस्य बुबुधे संप्रियत्वं महात्मनः ॥४४॥

उन्होंने इस कार्य से पूर्णचन्द्रमुख श्रीरामचन्द्र का आनुकूल्य और अपनी चिन्ता या शोक की निवृत्ति तथा प्रजा का कल्याण सममा ॥४४॥

आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च । पाप्तकालेन धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान्तृपः ॥४५॥

अपनी और प्रजा की भलाई तथा प्रसन्नता के लिए धर्मात्मा महाराज दशरथ ने बड़ी प्रीति के साथ, उपयुक्त समय देख; श्रीराम जी को युवराज-पद पर अभिषिक्त करने के लिए त्वरा की ॥४४॥

नानानगरवास्तव्यान्पृथग्जानपदानपि ।

समानिनाय मेदिन्याः प्रधानान्पृथिवीपतीन् ॥४६॥

उन्होंने अनेक नगरों और राष्ट्रों के रहने वाले प्रधान राजाओं को बुलवाया।।४६॥

तान्वेश्मनानाभरणेर्यथाई प्रतिपूजितान्।

ददर्शालङ्कृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः ॥४७॥

महाराज दशरथ ने उन सब को आदरपूर्वक भवनों में ठहराया और नाना प्रकार के अलङ्कार प्रदान कर, उनका सत्कार

<sup>\*</sup> इसके त्रागे किसी-किसी पोथी में यह त्रीर है - न तु फेकय राजानां जनकं वा नराधिपः।

किया। तदनन्तर स्वयं अलंकत हो, उनसे भेंट की। उन सबके बीच में बैठे हुए महाराज उसी प्रकार सुशोभित हुए, जिस प्रकार प्रजापति, प्रजा के बीच में बैठे हुए शोभा को प्राप्त होते हैं ॥४७॥

क्षन तु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः। त्वरया चानयामास पश्चात्तौ श्रोष्यतः प्रियम् ॥४८॥

शीव्रता में केकयराज श्रीर मिथिलाधिपति को यह समाचार नहीं दिया गया, इस कारण कि उनकी यह शुभ संवाद पीछे से मिल ही जायगा ॥४८॥

[ टिप्पणी—शीव्रता तो महाराज दशरथ को थी ही, किन्तु युवराज-पद पर त्रागे ज्येष्ठ राजकुमार को त्रामिषिक करने का मामला उनका खास था। नाते-रिश्तेदारों से ऐसे घरू मामलों में पूछने की या सलाह-मरावरा करने की त्रावश्यकता भी नहीं हुत्रा करती। त्रातः इस त्रवसर पर केवल वे ही बुलाए गए थे, जिनसे राजसम्बन्धी मामलों से सम्बन्ध था।

अथोपविष्टे द्रपतौ तस्मिन्परबलार्दने। ततः पविविद्यः शेषा राजानो लोकसम्मताः॥४९॥

जब रात्रुद्भेद्वनकर्त्ता महाराज दशरथ (राजसभा में आकर) राजसिंहासन पर बैठ गए, तब अन्य राजागण तथा प्रजाप्रति-निधिगण दरबार में आ-आकर उपस्थित होने लगे ॥४६॥

> अथ राजवितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च। राजानमेवाभिमुखा निषेदुर्नियता नृपा:॥५०॥

वे राजा लोग महाराज के दिए हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के आसनों पर (अर्थात् जो जिस आसन के योग्य था वह उसी प्रकार

\* यह पद श्लोक संख्या ४७ के बाद किसी-किसी पोशी में मिलता है।

के आसन पर) बिठाया गया। वे सब महाराज के सिंहासन की आरे मुख कर के बड़ी नम्रता से अथवा राजदरबार में बैठने की पद्धति-अनुसार बैठे॥ ४०॥

स लब्धमानैर्विनयान्वितेर्नुपैः पुरालयैर्जानपदेश्च मानवैः। उपोपविष्टेर्नुपतिर्ह्वा वभौ सहस्रचक्षुर्भगवानिवामरैः ॥५१॥

इति प्रथमः सर्गः ॥

विनयी नृपितयों तथा जनपदवासी प्रधान-प्रधान लोगों से सम्मानित हो, सभा में बैठने पर, महाराज दशरथ वैसे ही सुशोभित मालूम पड़ते थे, जैसे इन्द्र, देवतात्रों के बीच शोभा को प्राप्त होते हैं।।४१।।

श्रयोध्याकाएड का पहिला सर्ग समाप्त हुआ।

# द्वितीयः सर्गः

-:0:-

[ नोट -इस दूसरे सर्ग में रामराज्याभिषेक का सर्वसम्मतत्व प्रदर्शित किया गया है । ]

ततः परिषदं सर्वामामन्त्रय वसुधाधिपः। हितमुद्धर्षणं चैवमुवाच प्रथितं वचः॥१॥

१ परिषदं — पौरजानपदसमूहं । (गो०) २ त्र्यामन्त्रय — त्र्याभास्त्री कृत्य। (गो०) ३ उद्धर्षणं — उत्कृष्टहर्षजनकं। (रा०) ४ प्रथितं — सर्वजनश्राव्यं यथाभवित तथोवाच। (रा०)

तदनन्तर भूपित महाराज दशरथ ने सब पुरवासियों को अपने सामने बिठा, ऐसे उच्च स्वर से, जिससे सब को सुनाई पड़े, अत्यन्त हर्षात्पादक वचन कहे।।।।

दुन्दुभिस्वनकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना। स्वरेण महता राजा जीमृत इव नादयन्॥२॥

बोलने के समय महाराज का बोल परम उच्च स्वर के साथ ऐसा जान पड़ता था, मानो नगाड़ा बज रहा हो अथवा मेघ गरज रहा हो ॥२॥

राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च। उवाच रसयुक्त न स्वरेण नृपतिनृपान्॥३॥

राजात्रों से बोलने-योग्य ऋति सुन्दर एवं उपमारहित रस से भरी वाणी से महाराज दशरथ, राजात्रों से बोले ॥३॥

विदितं भवतामेतद्यथा मे राज्यमुत्तमम्। पूर्वकैर्मम राजेन्द्रैः सुतवत्परिपालितम्।।।।।।

जिस प्रकार हमारे पूर्वज नरेन्द्रों ने पुत्रवत् इस विशाल राज्य का पालन किया है, यह तो आप लोगों को विदित है ही ॥४॥

श्रेयसा योक्तुकामोऽस्मि सुखाईमिखलं जगत्। मयाप्याचरितं पूर्वै: पन्थानमनुगच्छता॥५॥ मजा नित्यमनिद्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिताः। इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरता हितम्॥६॥

सो मैं इस समय भो इच्लाकु प्रभृति नरनाथों द्वारा पालित इस राज्य में समस्त जगत् की सुख-सम्पत्ति बढ़ाने के लिए, एक

\* इस श्लोक के स्त्रागे किसी-किसी पुस्तक में निम्न पद भी मिलता है—सोऽहमिच्वाकुभि: सर्वें नरेन्द्रै: परिपालितम्।

योजना करना चाहता हूँ। मैंने भी ऋपने पूर्वजों के पथ का अनुसरण कर और सदा सावधान रह कर, यथाशक्ति प्रजा की रज्ञा की है। सब प्रजाजनों के हित की कामना से यह मेरा शरीर

पाण्डुरस्यातपत्रस्यच्छायायां जरितं मया। प्राप्य वर्षसहस्राणिः बहून्यायुंषि जीवतः।।७॥

इस श्वेत राजछत्र के नीचे रह कर, जराजीर्ण हो गया है। इस समय मेरी अवस्था साठ हजार वर्ष की हो चुकी है; अतः मैं

बहुत आयु भोग चुका हूँ ॥७॥

जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्वान्तिमिंभरोचये।
राजप्रभावजुष्टां हि दुर्वहामिजितेन्द्रियः ॥८॥
परिश्वान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वीं धर्मधुरं वहन्।
सोऽहं विश्वामिष्टिखामि रामं कृत्वा प्रजाहिते॥९॥
सिन्निकृष्टानिमान्सर्वाननुमान्य द्विजर्षभान्।
अनुजातो हि मां सर्वेर्गु णैज्येष्टां ममात्मजः॥१०॥

में अब चाहता हूँ कि, इस वृद्ध शरीर को विश्राम दूँ। जिस भार को अजितेन्द्रिय पुरुष नहीं उठा सकते, उस लोक के भारी धर्मभार को डोते-ढोते में थक गया हूँ। इसलिए अब मैं प्रजा के हित के अर्थ उपस्थित ब्राह्मणों की सम्मति से अपने जैसे सब गुणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र को प्रजापालन का भार सौंपना चाहता हूँ।। द-१०।।

१ बहूनि वर्षमहस्राणि पण्टि वर्षमहस्राणि (गो०)

<sup>#</sup> पाठान्तर—'पुत्रं'।

वा॰ हा अतावां Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

पुरन्दरसमो वीर्ये राम: परपुरञ्जय:। तं चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं धर्मभृतां वरम् ॥११॥

मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामचन्द्र पराक्रम में इन्द्र के समान शत्रुत्रों का नाश करने वाले हैं। पुष्य नत्तत्र युक्त चन्द्रमा की तरह धर्मात्मा हैं।।११।।

यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रीतः पुरुषपुङ्गवम्।

अनुरूपः स वै नाथो छक्ष्मीवाँ एळक्ष्मणाग्रजः ॥१२॥

श्रीरामचन्द्र को मैं युवराजपद पर कल प्रातःकाल ही स्थापित करना चाहता हूँ । क्योंकि वे पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीर कान्तिमान श्रीरामचन्द्र तुम्हारे योग्य रच्चक हैं॥१२॥

त्रै लोक्यमिप नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्। अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्ये तामिमां महीम् ॥१३॥

मेरा तो विश्वास है कि, यह देश ही क्या, त्रैलोक्य मण्डल भी इनको पा कर सनाथ होगा; अतः इनको शीघ राज्यभार सौंप कर मैं भूमण्डल का कल्याण करना चाहता हूँ स्त्रीर ॥१३॥

गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन्निवेश्य वै। यदीदं मेऽनुरूपार्थं मया साधु सुमन्त्रितम्॥१४॥

इस प्रकार रामचन्द्र को राज्यशासन के कार्य में नियुक्त कर, मैं खयं चिन्ता रूपी क्लेश से निवृत्त होना चाहता हूँ । यदि मैंने यह विचार श्रच्छा श्रीर योग्य किया हो ॥१४॥

भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्। यद्यप्येषा मम प्रीतिर्हितमन्यद्विचिन्त्यताम् ॥१५॥ यदि मेरा कहना ठीक हो तो आप लोग इसमें सम्मति दें। अथवा जो करना उचित हो वह बतलाइए । यद्यपि मुक्ते श्रीराम-चन्द्र का अभिषेक करना आति त्रिय है, तथापि यदि इससे बढ़ कर और कोई हित की बात हो तो उसे सोच-विचार कर आप लोग बतलावें।।१४॥

अन्या मध्यस्थचिन्ता हि १विमद्भियधिकोदया। इति ब्रुवन्तं मुदिताः पत्यनन्दन्तृपा नृपम्॥१६॥

क्योंकि मध्यस्थों द्वारा पूर्वापर का त्रिवेचन होने के परचात् जो बात स्थिर होती है—वही उत्तम होती है। महाराज दशरथ के ये वचन सुन, सब राजा लोगों ने वैसे ही प्रसन्नता प्रकट की ॥१६॥

दृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्त इव वर्हिण:। स्निग्धोऽनुनादी संजज्ञ तत्र हर्षसमीरित:॥१७॥ जनौघोद्घुष्टसन्नादो विमानं कम्पयन्निव। तस्य धर्मार्थविदुषो भावमाज्ञाय सर्वश:॥१८॥

जैसे बरसते हुए बादल को देख, मोर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। उस समय सामन्त राजाश्रों ने तथा श्रन्य उपस्थित जनों ने प्रसन्न हो, "वाह वाह", "ठीक, बहुत ठीक" कह कर, इतनी जोर से श्रानन्द प्रकट किया कि, जान पड़ा मानो राज-सभा-भवन काँप रहा हो। धर्मात्मा महाराज दशरथ का श्राशय सब लोग समक गए।।१७-१८।।

१ विमर्देन - पूर्वापरपत्तसंघर्षणेनहेतुना । (गो०)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

### ब्राह्मणा जनमुख्याश्च पौरजानपदैः सह । समेत्य मन्त्रयित्वा तु समतागतबुद्धयः ॥१९॥

तद्नन्तर विसिष्ठादि ब्राह्मण, सामन्त, राजा लोग और नगर के प्रधान-प्रधान लोगों ने बाहिर से आए हुए विशिष्ट जनों से मिल कर, आपस में परामर्श किया और जब सब एकमत हो गए तब।।१६॥

अनेकवर्षसाहस्रो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव।।२०।।

विचार कर वृद्ध महाराज दशरथ से बोले—हे राजन् ! आप हजारों वर्षीं राज्य करते-करते बहुत बूढ़े हो गए॥२०॥

स रामं युवराजानमभिषिश्चस्व पार्थिवम् । इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबल्लम् ॥२१॥

अतएव हे राजन् ! अब आप श्रीरामचन्द्र जी को युवराजपद् पर अभिषिक्त कर दीजिए । क्योंकि हम लोगों की इच्छा है कि, महाबाहु एवं महाबली श्रीरामचन्द्र जी ॥२१॥

गजेन महताऽऽयान्तं रामं छत्रावृताननम्। इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनःप्रियम्॥२२॥

एक बड़े हाथी पर बैठ कर श्रीर सिर के ऊपर राजछत्र लगाए हुए चलें श्रीर हम यह ( ग्रुभ दृश्य ) देखें। महाराज दृशारथ उन सब के ये घचन सुन किन्तु उनके मन का श्रभीष्ट जानने के लिए ॥२२॥

अज्ञानन्निव जिज्ञासुरिदं वचनमत्रवीत्। श्रुत्वैवं वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ॥२३॥

अजान मनुष्य की तरह उनसे पूक्कने लगे । आप लोग जो मुक्ते कहते ही श्रीराम जी को अपना रचक बनाने को तैयार हो गए।।२३॥

राजान: संशयोऽयं मे किमिदं ब्रूत तत्त्रतः।
कथं नु मिय धर्मेण पृथिवीमनुशासित ॥२४॥

सो इससे मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो गया है। अतः आप अपने अभिप्राय को स्पष्ट कहिए। जब मैं धर्म से पृथिवी का पालन कर ही रहा हूँ, तब फिर क्यों।।२४।।

भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं ममात्मजम् । ते तमूचुर्महात्मानं पौरजानपदैः सह ॥२५॥

आप लोग मेरे पुत्र को युवराज बनाना चाहते हैं ? (क्या मैं राज्यशासन ठीक-ठीक नहीं कर रहा था, मुक्तसे कोई भूल हुई है ?) अयोध्यावासी तथा अन्य बाहर के सामन्त, बुद्धिमान महाराज दशरथ से बोले ॥२४॥

बहवो तृप कल्याणा गुणाः पुत्रस्य सन्ति ते । गुणान्गुणवतो देवदेवकल्पस्य धीमतः ॥२६॥ पियानानन्दनान्कृत्स्नान्प्रवक्ष्यामोऽद्य ताब्शृणु । दिव्यगुर्णैः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः ॥२७॥

हे राजन् ! ( यह बात नहीं है, अर्थात् आप शासन भी ठीक ही ठीक कर रहे हैं और आपसे कोई भूल भी नहीं हुई; किन्तु हमारे

इस प्रकार के निश्चय पर पहुँचने का कारण यह है कि) श्रापके राजकुमार में बहुत से बड़े श्रच्छे-श्रच्छे गुण हैं ( अर्थात् आपमें राज्य का शासन भलीभाँति करने ही का एक गुण हैं) बुद्धिमान श्रोर देवरूप श्रीरामचन्द्र के त्रिय और आनन्ददायक गुणों को हम कहते हैं, सुनिये। दिव्य गुणों से सत्य पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी इन्द्र के समान हो रहे हैं।।२६-२७॥

इक्ष्वाकुभ्योपि सर्वभ्यो हातिरिक्तो विशापते। रामः सत्पुरुषो छोके सत्यधर्मपरायणः॥२८॥

हे राजन्! श्रतएव वे सब इच्चाकुवंशी राजाश्रों से श्रधिक हैं (श्रर्थात् श्राप ही नहीं किन्तु श्रापके पूर्ववर्ती समस्त राजाश्रों से भी श्रधिक बढ़-चढ़ कर हैं)। वे इस लोक में एक ही सत्पुरुष श्रीर सत्यधर्म-परायण हैं॥२८॥

साक्षाद्रामाद्विनिवृ तो धर्मश्रापि श्रिया सह।
पजासुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणैः ॥२९॥
बुद्धचा बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये साक्षाच्छचीपतेः।
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च शीलवाननस्र्यकः॥३०॥

इन्हीं श्रीरामचन्द्र जी से शोभायमान धन और धर्म प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ है। प्रजाओं को सुख देने में या सुखी करने में श्रीरामचन्द्र जी चन्द्रमा के समान हैं (अर्थात् जैसे चन्द्रमा, अपनी अमृतश्रावी किरणों से सब अन्न, फल-फुलादि परिपक्ष्य कर प्रजा को पुष्ट करता है; वैसे ही श्री रामचन्द्र प्रजा को आनिन्द्त और पुष्ट करते हैं )। श्रीराम जी क्षमा करने में पृथ्वी के समान, बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य और पराक्रम में साज्ञात् इन्द्र के

१ विनिवृ तः - प्रतिष्ठापिता । ( रा० )

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

समान हैं। श्रीराम जी धर्मज़ हैं, सत्यवादी हैं, शीलवान हैं, ईर्ष्या-रहित हैं।।२६-३०॥

क्षान्तः सान्त्वियता श्रक्षणः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः । मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भन्योऽनस्यकः ॥३१॥

श्रीरामचन्द्र जी चमावान हैं, कुपित श्रौर दु: खियों को सांत्वना प्रदान करने वाले हैं, प्रिय बोलने वाले हैं, कोई थोड़ा भी उपकार करे तो उसे बहुत बड़ा कर के मानने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं, कोमल स्वभाव वाले हैं, जो बात एक बार कह देते हैं, उसे महान् सङ्कट पड़ने पर भी नहीं बदलते, सदा कल्याण रूप हैं श्रौर किसी की भी निन्दा नहीं करते। 13१।।

प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः। वहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानाम्रुपासिता।।३२॥

श्रीरामचन्द्र जी प्राणिमात्र से प्रिय और सत्य बोलने वाले हैं, तथा बहुदर्शी त्र्यौर वृद्ध ब्राह्मणों के उपासक हैं ॥३२॥

तेनास्येहातुला कीर्त्तिर्यशस्तेजश्च वर्धते । देवासुरमनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदः ॥३३॥

इसीसे श्रीरामचन्द्र जी की अतुलकीर्ति, यश और तेज बढ़ता जाता है। क्या देवता, क्या असुर और क्या मनुष्य सब से वे सब शस्त्रों के चलाने, रोकने और चलाए हुए श्रस्त्रों को लौटा लेने में चढ़बढ़ कर निपुण हैं।।३३।।

सर्वविद्यात्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेदवित् । गान्धर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः ॥३४॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative श्रीराम जी जितनी विद्याएँ हैं, उन सब के नियमों में पारङ्गत हैं (अर्थात् सब विद्याओं का नियमपूर्वक भली भाँति अध्ययन किए हुए हैं), सांगोपांग सम्पूर्ण वेद के जानने वाले हैं, गानविद्या में वे अद्वितीय हैं ॥३४॥

> कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामितः । द्विजैरभित्रिनीतरचर श्रेष्टैर्धर्मार्थदर्शिभिः॥३५॥

सकल कल्याणों के आश्रयस्थल हैं, अथवा उत्तमकुलेशा हैं, साधु-प्रकृति के हैं, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं, बड़े बुद्धिमान् हैं, बाह्याणों द्वारा सुशिचित हैं, श्रेष्ठ हैं और धर्मार्थ के प्रतिपादन में कुशल हैं ॥३४॥

यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा। गत्वा सौमित्रिसहितो नाविजित्य निवर्तते ॥३६॥

फिर वे जब कभी श्रीलद्मण जी के साथ किसी ग्राम या नगर को जीतने के लिये रण में जाते हैं, तब वे शत्रु को जीते बिना नहीं लौटते ॥ १६॥

संग्रामात्पुनरागम्य कुझरेण रथेन वा।
पौरान्स्वजनवन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति ॥३७॥
पुत्रेष्विष्ठेषु दारेषु प्रेष्यशिष्यगणेषु च।
निखिलेनानुपूर्व्याच पिता पुत्रानिवौरसान् ॥३८॥

श्रीर संग्राम से रथ या हाथी पर बैठ कर जब वे लौटते हैं, तब पुरवासियों से स्वजनों की भाँति उनके पुत्रों का, श्रिमि

१ श्रिभिविनीतः — सर्वतः सुशिच्चितः । ( गो० )

<sup>\*</sup> पाठान्तरे--धर्मार्थनिपुर्णैः।

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

होत्रादि ) का स्त्रियों का तथा दासों और शिष्यों का कम से उसी प्रकार कुशल पूछते हैं । जैसे पिता अपने औरस पुत्रों से कुशल पूछता हो ।।३७-३८॥

शुश्रूषन्ते च वः शिष्याः कचित्कर्मसु दंशिताः । इति नः पुरुषच्यात्रा सदा रामोऽभिभाषते ॥३९॥

हे महाराज ! हम लोगों से श्रीरामचन्द्र जी सदा पूछा करते हैं कि, तुम्हारे शिष्य यथाविधि तुम्हारी सेवा-शुश्रूग करते हैं कि नहीं ? अपने काम में सदा तत्पर रहते हैं कि नहीं ? ॥३६॥

> व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः। उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति॥४०॥

जब कभी कोई मनुष्य दुखी होता है, तब उसके दुख से आप दुखी होते हैं और जब किसी के कोई उत्सव होता है, तब वे आप पिता की तरह सन्तुष्ट होते हैं ॥४०॥

सत्यवादी महेष्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रिय:। स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्म सर्वात्मना श्रित:॥४१॥

श्रीरामचन्द्र जी बड़े सत्यवादी, महाधनुर्धर, वृद्धसेवी, जिते-न्द्रिय, (मिलते ही) स्वयं प्रथम हँस कर वोलने वाले श्रीर सब प्रकार से धर्मसेवी हैं ॥४१॥

सम्यग्योक्ता श्रोयसां च न विग्रहक्रथारुचि:। उत्तरोत्तरयुक्ती च वक्ता वाचस्पतिर्यथा॥४२॥

१ दंशिताः -- सन्नद्धाः। (गो०)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

वे अच्छे कामों को सदा करने वाले हैं, लड़ाई-मगड़े की बातें कहने-सुनने में उनकी रुचि ही नहीं है। वे वार्तालाप करते समय उत्तरोत्तर युक्तियों से काम लेने में बृहस्पति के समान हैं।।४२।।

सुभूरायताताम्राक्षः साक्षाद्विष्णुरिव स्वयम् । रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्यवीर्यपराक्रमैः॥४३॥

सुन्दर भौंह, बड़े-बड़े लालिमा लिए नेत्रों वाले श्रीरामजी साज्ञात् विष्णु के तुल्य हैं। श्रीरामचन्द्र जी शौर्य व पराक्रम में लोगों को अत्यन्त प्रिय हैं॥४३॥

पजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेन्द्रिय:। शक्तस्त्रैलोक्यमप्येको भोक्तुं किन्तु महीमिमाम् ॥४४॥

वे प्रजा का पालन करने में सदा तत्पर रहते हैं और राजसी-भोगों में डूबने वाले नहीं हैं अथवा उनकी इन्द्रियाँ चक्रल नहीं हैं। श्रीरामचन्द्र जी तीनों लोकों का राज्य करने की सामर्थ्य रखते हैं, उनके लिए इस पृथिवी का राज्य क्या चीज है ? ॥४४॥

नास्य क्रोध: प्रसादश्च निरर्थे।ऽस्ति कदाचन । हन्त्येव नियमाद्वध्यानवध्ये न चं कुप्यति॥४५॥

उनका क्रोध और इनकी प्रसन्नता कभी निरर्थक नहीं होती। ये मारने योग्य को मारे बिना नहीं रहते और न मारने योग्य पर कभी कुद्ध भी नहीं होते ॥४४॥

युनक्त्यर्थैः पह्ट्टिश्च तमसौ यत्र तुष्यति । दान्तैः श्रसर्वप्रजाकान्तैः पीतिसञ्जननैर्न्टणाम् ॥४६॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे-शान्तै:।

जिस पर ये प्रसन्न होते हैं, उसको सब ही कुछ देते हैं। ये यम, नियमादि के पालन में कष्टसहिष्णु हैं, सब प्रजाजनों के प्रीतिपात्र हैं और स्वजनों में प्रीति उत्पन्न कराने वाले हैं।।४६।।

गुणैर्विरुरुचे रामो दीप्तः सूर्य इवांश्चिः । तमेवंगुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् ॥४०॥

इन गुणों से श्रीरामचन्द्र जी किरणों द्वारा सूर्य की तरह शोभा देने वाले हैं। इन सब गुणों से युक्त सत्यपराक्रमी श्रीराम चन्द्र जी को, ॥४०॥

छोकपाछोपमं नाथमकामयत मेदिनी । वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्टचासौ तव राघव ॥४८॥

लोकपालों की तरह पृथ्वी श्रपना रक्तक बनाना चाहती है। हे महाराज ! श्राप बड़े भाग्यवान् हैं, क्योंकि ऐसे कल्याणमूर्ति श्रीराम जी श्रापके पुत्र हैं ॥४८॥

दिष्टचा पुत्रगुणैर्युक्त मारीच इव काश्यपः। बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः ॥४९॥

बड़े सौभाग्य ही से मारीचि के पुत्र कश्यप की तरह गुणवान् ये आपके पुत्र हैं। (सो वे राज्यारूढ़ हों, यह तो बड़े सौभाग्य की वात है।) जगत्प्रसिद्ध श्रीरामजी के बल, आरोग्य और दीर्घ जीवन के लिए ॥४६॥

देवासुरमनुष्येषु गन्धर्वेषूरगेषु च। आशंसन्ते जनाः सर्वे राष्ट्रे पुरवरे तथा ॥५०॥

१ विदितात्मनः-प्रिसिद्धशीलस्य । (गो०) २ त्र्याशंसन्ते-प्रार्थयते ।

<sup>(</sup> गो० ) CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

देवता, ऋषुर, ऋषि, गन्धर्व, नाग, तथा अयोध्या नगरी के निवासी तथा कोशलराज्य भर के समस्त लोग प्रार्थना करते हैं ॥४०॥

आभ्यन्तरश्च बाह्यस्च पौरजानपदो जनः। स्त्रियो दृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः ॥५१॥ सर्वान्देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्विनः। तेषामायाचितं देव त्वत्प्रसादातसमृध्यताम्॥५२॥

बाहरी और राजधानी के रहने वाले स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सब लोग सुबह-शाम एकाप्र मन से सब देवताओं से यशस्वी श्रीरामचन्द्र जी की मङ्गलकामना के लिए प्रार्थना किया करते हैं। उन सबकी याचना को आप पूरी करें।।४१-४२।।

रामिमन्दीवरश्यामं सर्वशत्रुनिवर्हणम्। परयामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम् ॥५३॥

हम लोग, त्रापके पुत्र श्रीरामचन्द्र जी को, जो नील कमल के सदृश श्याम हैं त्र्यौर शत्रुनाशक हैं, युवराज के त्रासन पर वैठा देखना चाहते हैं। ४३॥

तं देवदेवोपममात्मजं ते
सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टम् ।
हिताय न: क्षिप्रमुदारजुष्टं
मुदाभिषेवतुं वरद त्वमईसि ॥५४॥
इति द्वितीयः सर्गः ॥

हे वरद! अब हम लोगों की यह प्रार्थना है कि, आप विष्णु के समान, सब लोकों के हितकारी, उदार अपने पुत्र श्रीराम जी को प्रसन्न मन से, यौबराज्य पद पर शीव्र अभिषिक्त कर दीजिये॥४४॥

अयोध्याकाग्रड का दूसरा सर्ग समाप्त हुआ।

-:0:-

# तृतीयः सर्गः

-:0:-

तेषामञ्जलिपद्मानि प्रमृहीतानि सर्वशः। प्रतिमृह्यात्रवीद्राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः ॥१॥

इस प्रकार हाथ जोड़ कर वे लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, उसको आदरपूर्वक सुन कर, महाराज दशरथ उनसे प्रिय व हित-कर वचन बोले।।१।।

अहोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम। यन्मे ज्येष्ठ प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ ॥२॥

अहा ! मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे बड़े भाग्य हैं, जो आप लोग मेरे प्यारे ज्येष्ठपुत्र को युवराज बनाना चाहते हैं।।२॥

इति प्रत्यच्ये तान्राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत् । वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपश्रुण्वताम् ॥३॥

इस प्रकार उन लोगों का मधुर वचनों से सम्मान कर, महा-राज दशरथ उनके ही सामने वसिष्ठ, वामदेवादि ब्राह्मणों से बोले ॥३॥

चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम् ॥४॥

इस श्रेब्ठ ऋौर पित्रत्र चैत्रमास में, जिसमें चारों ऋोर वन पुष्पों से सुशोभित हो रहे हैं, श्रीरामचन्द्र जी का यौवराज्य पद् पर ऋभिषेक करने की ऋाप लोग सब तैयारियाँ कीजिए ॥४॥

राज्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत्। शनैस्तस्मिन्प्रशान्ते च जनघोषो नराधिपः ॥५॥

जब यह कह कर महाराज चुप हो गए, तब लोगों ने बड़ा स्थानन्दधोष किया । महाराज दशरथ, धीरे-धीरे उस जनबोष के शान्त हो जाने पर ॥४॥

वसिष्ठं मुनिशार्ट् छं राजा वचनमब्रवीत्। अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम्॥६॥ तद्य भगवान् सर्वमाज्ञापयितुमईति। तच्छुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो द्विजसत्तमः॥७॥

मुनिप्रवर वसिष्ठ जो से बोले, हे भगवान् ! श्रीराम जी के अभिषेक के लिए जो-जो कृत्य करने हों श्रीर जो सामान चाहिए, उसके लिए आज्ञा कीजिए। विप्रवर वसिष्ठ जी ने यह सुन कर।।६-७।।

आदिदेशाप्रतो राज्ञः स्थितान युक्तान् कृताञ्जलीन्। सुवर्णादीनि रत्नानि वलीन् सर्वेषधीरि ॥८॥ उन मंत्रियों को जो महाराज के सामने हाथ जोड़े हुए थे, आज्ञा दी कि, तुम लोग सुत्रणीदि रत्नाविल (देवोपहार की वस्तुएँ) और सब औषधियाँ।।।।।

शुक्लमाल्यानि लाजांश्र पृथक् च मधुसर्पिषी ।
अहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि ॥९॥
चतुरङ्गवलं चैव गजं च शुभलक्षणस् ।
चामरव्यजने रवेते ध्वजं छत्रं च पाण्डुरम् ॥१०॥
शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवर्चसाम् ।
हिरण्यशृङ्गमृषभं समग्रं व्यान्नचर्म च ॥११॥
उपस्थापयत प्रातरग्न्यगारं महीपते:।
यच्चान्यत्किश्चिदेष्टव्यं तत्सर्वम्रुपकरुप्यताम्॥१२॥

सफेद पुष्प की मालाएँ, लावा (धान की खीलें), अलग-अलग पात्रों में शहद व घी, कोरे वस्त्र, रथ, सब आयुध, चतु-रिक्किणी सेना, शुभ लज्ञण वाले हाथी, दो चँवर, सफेद ध्वजा और सफेद छत्र, सुवर्ण के सौ कलश, जो अग्नि के समान चमक-दार हों, सुवर्ण के मढ़े हुए सींग वाले बैल, अखणिडत व्याव चर्म, तथा अन्य जो कुछ चाहिए सो सब एकत्र कर, कल सबेरे महाराज की अग्निशाला में ला कर रखो। ।६,१०,११,१२।।

अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च। चन्दनस्राग्भिरचर्यन्तां धूपैश्च घ्राणहारिभिः ॥१३॥

रिनवास के और नगर के सब द्वारों का चन्द्न, माला और अच्छी सुगन्धित धूप से पूजन किया जाय ।।१३।।

परास्तमन्नं गुणवद्दिक्षीरोपसेचनम्। द्विजानां शतसाहस्रे यत्पकाममलं भवेत्॥१४॥

सब प्रकार के सुन्दर, मीठे और आरोग्यकारी अन्न,दही,दूध के बने हुए पदार्थ तैयार किए जायँ, जिससे एक लच्च ब्राह्मण् भोजन कर तृप्त हो सकें॥१४॥

सत्कृत्य द्विजमुख्यानां १वः प्रभाते पदीयताम्। घृतं दिधं च लाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः॥१५॥

यह भोजन कल सबेरे ही ब्राह्मणों को सत्कारपूर्वक दिया जाय। उनको घी, दही तथा लावा (खोले) श्रोर द्विणा भी इतनी दी जाय कि, उन्हें फिर श्रान्यत्र कहीं माँगने की श्रावश्यकता न रहे। १९४।।

सूर्यें अधिता स्वस्तिवाचनम्। ब्राह्मणाश्च निमन्त्रयन्तां कल्प्यन्तामासनानि च ॥१६॥

सूर्य के उदय होते ही कल स्वस्तिवाचन होगा। अतएव ब्राह्मणों के पास (आज ही) निमंत्रण भेज दिया जाय और उतके बैठने के लिए आसनों का प्रबन्ध कर दिया जाय ॥१६॥

आवध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिंच्यताम् । सर्वे च तालावचरा गणिकाश्च स्वलंकृताः ॥१७॥ कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मिन । देवायतनचैत्येषु सान्नभक्षाः सदक्षिणाः ॥१८॥

१ तालावचरा-नर्तकादयः। (गो०)

## उपस्थापयितव्याः स्युर्माव्लयोग्याः पृथवपृथक् । दीर्घासिवद्धा योधाश्च सन्नद्धा मृष्टवाससः ॥१९॥

जगह-जगह बंदनवार बाँध दी जायँ और सड़कों पर छिड़काव करवा दिया जाय। सफरदाइयों सिहत नाचने वाली वेश्याएँ सजधज कर राजभवन की दूसरी डियोढ़ी पर उपस्थित रहें। राजधानी में जितने देवमन्दिर तथा चौराहे हैं, उन सब में, खाने-पीने योग्य पदार्थ, दिल्ला और अन्य पूजन की सामग्री यथा फूल आदि, अलग-अलग भेज दी जायँ। विशाल खड्गधारी शूर, योद्धा, सुन्दर पोशाक पहिन कर, ॥१०॥१८॥१८॥

> महाराजाङ्गणं सर्वे प्रविशन्तु महोदयम् । एवं व्यादिश्य विषो तौ क्रियास्तत्र सुनिष्ठितौ ॥२०॥

महाराज के आँगन में जहाँ कि महोत्सव होगा, उपस्थित हों। इस प्रकार वसिष्ठ और वामदेव ने मंत्रियों को आज्ञा दी तथा सब कामों को ठीकठाक कर, ॥२०॥

> चक्रतुश्चैव यच्छेपं पार्थिवाय निवेद्य च । कृतमित्येव चात्र तामभिगम्य जगत्पतिम् ॥२१॥

श्रीर जो वस्तुएँ श्रीर श्रपेत्तित थीं उनको मैँगवाने की श्राज्ञा दे श्रीर जो काम करवाना था उसको श्रारम्भ करवा, महाराज के पास जाकर इन सब वार्तों की सूचना दी ॥२१॥

यथोक्तवचनं मीतौ हर्षयुक्तौ द्विजर्षभौ। ततः सुमन्त्रं द्युतिमान् राजा वचनमञ्जवीत् ॥२२॥

१ महोदयम् — महोत्सवविशिष्टमङ्गलम् । ( रा० )

जब उन दोनों द्विजशेष्ठों ने महाराज से हिर्षित हो कहा कि,
"ठीक है," तब महातेजस्वी महाराज ने सुमन्त्र से कहा ॥२२॥
राम: कृतात्मा<sup>१</sup> भवता शीघ्रमानीयतामिति ।
स तथेति प्रतिज्ञाय सुपन्त्रो राजशासनात् ॥२३॥
रामं तत्रानयाश्चक्रे रथेन रिथनां वरम् ।
अथ तत्रसमासीनास्तदा दश्तरथं नृपम्॥२४॥

कि तुम जाकर सुशिच्तित श्रीरामचन्द्र को शीव यहाँ ले आत्रो। महाराज की आज्ञा पा श्रीर "जो आज्ञा" कह, सुमंत्र तुरन्त रथ में सवार करा योद्धाओं में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी को महाराज के पास ले आए।।२३।।२४।।

प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः ।

म्लेच्छाचार्याश्च ये चान्ये वनशैलान्तवासिनः ॥२५॥

उस समय महाराज के पास पूर्व, उत्तर, पश्चिम, और दक्षिण के राजा लोग, म्लेच्छ, आर्य और वन तथा पर्वतों के रहने वाले राजागण ॥२४॥

[टिप्पणी—इस श्लोक में म्लेच्छ शब्द देख कहना पड़ेगा कि उस काल में भी म्लेच्छ थे श्रौर राज्य भी करते थे । किन्तु ये करद राजा थे।]

उपासांचित्रिरे सर्वे तं देवा इव वासवम्। तेषां मध्ये स राजर्षिमघ्तामिव वासव: ॥२६॥ राजसभा में इस प्रकार बैठे थे कि, जिस प्रकार देवतागण इन्द्र की सभा में बैठते हैं। उस समय राजर्षि दशारथ, उन राजाओं

कृतात्मा — सुशिच्तितबुद्धिः । (गो॰)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

के बीच वैसी ही शोभा को प्राप्त हो रहे थे, जैसी शोभा देवताओं के बीच इन्द्र को होती है।।२६॥

प्रासादस्थो रथगतं ददर्शायान्तमात्मजम् । गन्धर्वराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषम् ॥२७॥ दीर्घबाहुं महासत्तवं मत्तमातङ्गगामिनम् । चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियदर्शनम् ॥२८॥ रूपौदार्यगुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम् । धर्माभितप्ताः पर्जन्यं ह्वादयन्तमिव प्रजाः ॥२९॥

इतने में कोठे पर बैठे हुए महाराज ने गन्धर्वराज के समान सुन्दर, प्रसिद्ध पराक्रमी, श्राजानुबाहु, महाबल, मत्त गजराज के समान चालवाले, चन्द्रमुख, श्रतीव प्रियदर्शन, रूप श्रीर उदारता गुण से देखने वाले के मन को हरण करने वाले तथा जिस प्रकार घाम से तप्त प्राणी मेघ के दर्शन कर प्रसन्न होते हैं; उसी प्रकार अपने दर्शन से प्रजा को प्रसन्न करने वाले, अपने पुत्र श्रीराम जी को देखा।।२०॥२८॥।

न ततर्प समायान्तं पश्यमानो नराधिप:।
अवतार्य सुमन्त्रस्तं राघवं स्यन्द्रनोत्तमात्॥३०॥
पितु: समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलि: पृष्ठतोऽन्वगात्।
स तं कैलासशृङ्गाभं प्रासादं नरपुङ्गव:॥३१॥
आहरोह नृपं द्रष्टुं सह स्त्रेन राघव:।
स प्राञ्जलिरभिप्तत्य प्रणतः पितुरतिन्के॥३२॥
महाराज दशरथ आए हुए श्रीरामचन्द्र जी को देखते-देखते
नहीं अघाते थे। श्रीरामचन्द्र जी को उस उत्तम रथ से उतार

कर महाराज दशरथ के पास जाते हुए श्री रामचन्द्र जी के पीछे सुमन्त्र हाथ जोड़ कर चले। पितृभक्त श्रीरामचन्द्र जी कैलास पर्वत जैसे ऊँचे राजभवन पर सुमन्त्र सहित महाराज से मिलने के लिए चढ़े छौर उन्होंने महाराज के समीप जा, हाथ जोड़, ॥३०॥ ३१॥३२॥

नाम स्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरणौ पितुः। तं दृष्टवा प्रणतं पाश्वें कृताञ्जलिपुटं नृपः॥३३॥

श्रीर श्रपना नाम लेकर पिता के चरणों को प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने जब देखा कि, श्री रामचन्द्र जी हाथ जोड़े बगल में खड़े हुए हैं ॥३३॥

[टिप्पणी—ग्रमिवादन-कर्ता को ग्रपना नाम लेकर बड़ों को ग्रमिवादन करना चाहिए ग्रौर दाहिने हाथ से दाहिने पैर ग्रौर वाम हस्त से बाम पाद को स्पर्श करना चाहिए।]

यृह्याञ्जलो समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम्। तस्मै चाभ्युदितं सम्यङ्मणिकाञ्चनभूषितम्॥३४॥

तब महाराज ने उनका हाथ पकड़ श्रीर गले से लगा अपने सामने ऊँचे, सुवर्णमय श्रीर रत्नजटित ॥३४॥

दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्।
तदासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः ॥३५॥
स्वयैव प्रभया मेरुमुद्ये विमलो रविः।
तेन विभ्राजता तत्रसा सभाऽभिव्यरोचत ॥३६॥

एक उत्तम आसन पर वैठने की आज्ञा दी। उस आसन पर बैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी अपनी प्रभा से वैसे ही सुशोभित हुए जैसे सुमेरु पर्वत पर उदयकाल में उज्ज्वल श्रीसूर्य भगवान् सुशोभित होते हैं। वहाँ बैठे हुए श्रीरामचन्द्र से उस सभा की वैसी ही शोभा हुई ॥३४॥३६॥

विमलाग्रहनक्षत्रा शारदी द्यौरिवेन्दुना। तं पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम् ॥३७॥

जैसी चन्द्रमा के उदय होने पर ब्रह-नचत्र से पूर्ण शारदीय आकाश की होती है। महाराज दशरथ अपने प्यारे पुत्र की ऐसी शोभा देख, वैसे ही परम सन्तुष्ट हुए।।३७॥

अलङ्क्रतिमवात्मानमादर्शतलसंस्थितम् ।

स तं सस्मितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतांवरः ॥३८॥

जैसे कोई अच्छे वसन-भूषण पहन कर अपना रूप दर्पण में देख कर प्रसन्न होता है। सब पुत्रवानों में श्रेष्ठ महाराज दशस्थ मुसक्या कर वैसे ही श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥३८॥

जवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिव कश्यपः। ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः॥३९॥

जैसे कश्यप, इन्द्र से प्रसन्न हो कर बोलते हैं। हे वत्स ! तुम, मेरी बड़ी रानी के अनुरूप ही पुत्र हुए हो ॥३६॥

उत्पन्नस्त्वं गुणश्रेष्ठो मम रामात्मजः प्रियः।

त्वया यतः प्रजाश्चेमाः स्वगुणैरनुरिक्कताः ॥४०॥

तुममें सब उत्तम गुण विद्यमान हैं त्र्यौर तुम मुक्ते अध्यन्त व्यारे हो। तुमने त्रपने गुणों से सब प्रजाजनों को प्रसन्न कर रखा है।।४०।।

तस्मात्त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाष्तुहि । कामतस्त्वं प्रकृत्यैव विनीतो गुणवानसि ॥४१॥ इसलिए तुम पुष्य नचत्र में यौवराज्य पद पर विराजमान हो । यद्यपि तुम स्वभाव ही से सर्वगुणसम्पन्न श्रौर विनन्न हो ;॥४१॥

> गुणवत्यपि तु स्नेहात्पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्। भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः॥४२॥

तथापि स्नेह से प्रेरित हो, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। तुमको उचित है कि, विनय को धारण कर सदा जितेन्द्रिय बने रहो।।४२॥

कामक्रोधसम्रत्थानि त्यजेथा व्यसनानि च । परोक्षया वर्तमानो दृत्या प्रत्यक्षया तथा ॥४३॥

काम, क्रोध से उत्पन्न हुए जो दुर्व्यसन लोगों में उत्पन्न हो जाया करते हैं, उनसे सदा बचो। अपने राज्य की तथा दूसरे राजाओं के राज्य की घटनाओं को अपने जासूसों द्वारा रत्ती-रत्ती ऐसे जानते रहो मानो वे घटनाएँ तुम्हारी आँखों के सामने हुई हों।।४३।।

अमात्यप्रभृतीः सर्वाः प्रकृतीश्चानुरञ्जय । कोष्ठागारायुधागारैः कृत्वा सन्निचयान् बहून् ॥४४॥

ऐसा बर्ताव करो जिससे सब मंत्रिवर्ग और प्रजाजन प्रसन्न रहें। अन्त के भगडार को तथा अस्त्र-शस्त्रों के भगडार को, अन्न तथा अस्त्रों के संग्रह से सदा बढ़ाते रहो॥४४॥

१परोच्चया —चारमुखतः परोच्चानुभवसिद्धयावृत्त्यास्वपराष्ट्रवृत्तान्त विचारेण । (रा०) अइष्टानुरक्तप्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीम् । तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामराः ॥४५॥

देखो, जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न रख कर राज्य करता है, उससे उसके मित्र वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, जैसे अमृतपान से देवता प्रसन्न होते हैं ॥४४॥

तस्मात्पुत्र त्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर । तच्छुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य पियकारिणः ॥४६॥

श्रतएव हे बत्स ! तुम सावधान हो कर, मैंने जैसा कहा है, तद्नुसार श्राचरण करो। महाराज दशरथ के यह वचन सुन, श्रीराम जी के हितेषी मित्रों ने ॥४६॥

त्वरिताः शीघ्रमभ्येत्य कौसल्यायै न्यवेदयन् । सा हिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च । व्यादिदेश प्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा ॥४७॥

तुरन्त जा कर यह शुभ संवाद महारानी कौसल्या जी को सुनाया। सुनते ही प्रसन्न हो कर प्रमदात्रों में श्रेष्ठा कौसल्या जी ने उन सुखद संवाद सुनाने वालों को त्रशरिकयाँ, तरह-तरह के रत्न (जटित त्राभूषण) और गौएँ देने की त्राज्ञा दी।।४७॥

अथाभिवाचे राजानं रथमारु राघवः। ययौ स्वं द्युतिमद्धेश्म जनौष्ठैः। परिपूजितः ॥४८॥

इतने में श्रीरामचन्द्र जी, महाराज दशरथ को प्रणाम कर श्रीर रथ पर सवार हो श्रपने भड़कीले से घर की श्रोर गए। रास्ते में लोगों की भीड़ ने उनका श्रभिनन्दन किया ॥४८॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे—तुष्ट । †पाठान्तरे—'प्रति'।

ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्त-

च्छुत्वा तदा लाभिमवेष्टमाशु । नरेन्द्रमामन्त्रय यहाणि गत्वा देवान् समानर्चुरतिमहष्टाः ॥४९॥

इति तृतीयः सर्गः ।।

पुरवासी भी महाराज की आज्ञा सुन और इसे अपनी इष्ट प्राप्ति समभ (मनचीता पाया ) और महाराज को प्रणाम कर, अपने-अपने घरों को गए और परम प्रसन्न हो देवताओं का प्रजन इसिलए किया कि, रामाभिषेक में किसी प्रकार का विन्न न पड़े।।४६॥

त्र्ययोध्याकाएड का तीसरा सर्ग पूरा हुन्रा।

चतुर्थः सर्गः

-:0:-

गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मन्त्रिभिः। मन्त्रियत्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम्?॥१॥

पुरवासियों के चले जाने पर, महाराज दशरथ ने फिर मंत्रियों के साथ परामर्श कर रामाभिषेक के काल के विषय में इस प्रकार निश्चय कर (मंत्रियों से कहा)॥१॥

श्व एव पुष्यो भविता श्वोऽभिषेच्यस्तु मे सुतः। रामो राजीवताम्राक्षो यौवराज्य इति प्रभुः॥२॥

१ निश्चयम् -- रामाभिषेककालविषयम् । ( रा॰ )

( अगले दिन ) कल ही पुष्य नचत्र है, अतः कमललोचन हमारे पुत्र श्रीरामचन्द्र का युवराज पद-पर अभिषेक कल अवश्य हो जाना चाहिए।।२॥

अथान्तर्गृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा । अस्त्रमाज्ञापयामास रामं पुनरिहानय॥३॥

(यह कह मंत्रियों को बिदा किया। केवल सुमंत्र के साथ) महाराज दशरथ अन्तःपुर में गए श्रीर सुमंत्र को आज्ञा दी कि, श्रीराम को फिर हमारे पास ले आओ।।३।।

प्रतिगृह्य स तद्वाक्यं स्तः पुनारुपाययौ। रामस्य भवनं शीघं राममानयितुं पुनः ॥४॥

सुमंत्र महाराज की त्राज्ञा को शिरोधार्य कर, श्रीराम जी को पुन: बुला लाने के लिए शीव श्रीराम जी के भवन को गए।।।।।।

द्धाःस्थैरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः।

श्रुत्वैव चापि रामस्तं प्राप्तं शङ्कान्वितोऽभवत् ॥५॥

जब द्वारपालों ने, श्रीरामचन्द्र जी से उनके बुलाने के लिए सुमंत्र के पुनः त्राने का संवाद कहा, तब श्रीरामचन्द्र जी सुमंत्र के पुनः बुलाने के लिए त्राने का संवाद सुन, मन में शङ्कित हुए।।।।।

प्रवेश्य चैनं त्वरितं रामो वचनमञ्जवीत्। यदागमनकृत्यं ते भूयस्तद्ब्रह्मशोषतः॥६॥

किन्तु तुरन्त ही सुमंत्र को सामने लाने की द्वारपालों को आज्ञा दी और सुमंत्र के सामने आने पर उनसे पूछा कि आपका आगमन जिस कारण हुआ है सो सब कहिए।।६॥

<sup>#</sup> सूतमामन्त्रयामास ।

तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति । श्रुत्वा प्रमाणमत्र त्वं गमनायेतराय वा॥७॥

सुमंत्र ने उत्तर दिया—महाराज आपको देखना चाहते हैं।
आगे आप जैसा उचित सममें करें।।।।

इति स्नतवचः श्रुत्वा रामोऽथ त्वरयान्वित:। प्रययौ राजभवनं पुनर्द्रष्टुं नरेश्वरम्॥८॥

यह सुन श्रीरामचन्द्र जी शीव्रतापूर्वक महाराज दशरथ के महल में उनसे फिर मिलने को गए।।।।।

तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो हृपः। प्रवेशयामास गृहं विवक्षः प्रियमुत्तमम्॥९॥

श्रीरामचन्द्र जी का श्रागमन सुन, महाराज दशरथ, उनसे कुछ (गुप्त रूप में ) बातचीत करने के लिए, उन्हें श्रपने निजगृह (खास कमरे) में ले गए।।।।।

मविशन्नेव च श्रीमान् राघवो भवनं पितु:। ददर्श पितरं दूरात्प्रणिपत्य कृताञ्जलि:॥१०॥

श्रीरामचन्द्र जी ने पिता के भवन में प्रवेश करते समय दूर ही से महाराज को देख हाथ जोड़ प्रणाम किया ॥१०॥

प्रणमन्तं समुत्थाप्य तं परिष्वज्य भूमिप: । प्रदिश्य चास्मै रुचिरमासनं पुनरब्रवीत् ॥११॥

(फिर जब वे पिता के समीप पहुँचे, तब उन्होंने पृथ्वी पर गिर कर, प्रणाम किया ) प्रणाम करते हुए, श्रीरामचन्द्र जी को उठा अपने हृदय से लगा और बैठने को आसन दे, महाराज उनसे बोले ॥११॥

राम रुद्धोऽस्मि दीर्घायुर्भक्ता भोगा मयेप्सिताः।

अन्नवद्भिः क्रतुशतैस्तथेष्टं भूरिदक्षिणैः॥१२॥

हेराम ! हम अब बूढ़े हो गए हैं। हमने वहुत दिनों राज्य करके मनमाने सुख भोगे तथा अन्न दान पूर्वक विपुल दिन्ता। दे कर, सैकड़ों यज्ञ भी किए।।१२।।

जातिमिष्टमपत्यं मे त्वमद्यानुपमं भ्रवि । दत्तिमिष्टमधीतं च मया पुरुषसत्तम ॥१३॥

हे पुरुषश्रेष्ठ ! पृथ्वी-तल पर उपमारहित तुम जैसे सुपुत्र को पाकर मेरा दान देना त्रीर वेदाध्ययन करना सार्थक हुत्रा। अथवा मेरे तुम जैसे अनुपम पुत्र उत्पन्न हुए। हे नरश्रेष्ठ ! मैंने मनमाने दान दिए, यज्ञ किए त्रीर वेदाध्ययन भी किया।।१३॥

अन्भूतानि चेष्टानि मया वीरसुखान्यपि। देवर्षिपितृविप्राणामनृणोऽस्मि तथाऽऽत्मनः ॥१४॥

हे वीर ! जहाँ तक सुखभोग हो सकता है मैंने भोगा श्रथवा श्रब भोगने के लिए कोई सुख शेष नहीं रहा। मैं देव, ऋषि, पितृ, ब्राह्मण तथा श्रात्म-ऋणों से मुक्त हो चुका हूँ। (यज्ञ; श्रध्ययन, पुत्रोत्पादन, दान तथा उत्तम पदार्थी का भोग; उक्त ऋणों से छूटने के क्रमागत उपाय हैं)।।१४।।

न किञ्चिन्मम कर्तव्यं तवान्यत्राभिषेचनात् । अतो यत्त्वामहं ब्रूयां तन्मे त्वं कर्तुमईसि ॥१५॥ अब केवल तुम्हारे अभिषेक को छोड़ मुक्ते अन्य कोई भी काम करना शेष नहीं रहा। अतएव अब मैं जो तुमसे कहता हूँ, उसे तुम करो।।१४॥

> अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम् । अतस्त्वां युवराजानमभिषेक्ष्यामि पुत्रक ॥१६॥

श्रव प्रजाजनों की यह इच्छा है कि, तुम उनके राजा बनो । है बत्स ! इसीलिए मैं तुम्हारा युवराज-पद पर अभिषेक करता हूँ ॥१६॥

अपि चाद्याश्चभान् राम स्वप्ते पश्यामि दारुणान्। सनिर्घाता महोल्काश्च पतिता हि महास्वनाः॥१७॥

(किन्तु इस मेरी चाहना के पूरे होने में मुक्ते विन्न पड़ता हुआ देख पड़ता है, क्योंकि ) कुड़ दिनों से रात में मुक्ते बड़े भयक्कर और अशुभ स्वप्न दिखलाई पड़ते हैं। आकाश से बड़े मीषण शब्द के साथ वज्रपात के साथ उतकापात होते हैं।।१७॥

अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणैर्गृहै:। आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्याङ्गारकराहुभि:॥१८॥

हे राम! मेरे जन्म-तत्त्र को बुरे यहाँ ने घेर रखा है। ज्योतिषियों का कहना है कि, सूर्य, मङ्गत, राहु का जन्म नत्त्र को घेरना अच्छा नहीं।।१८॥

[टिप्पणो—ग्राधुनिक कतिपय ग्रालोचकों का मत है कि, भारतवर्ष में प्राचीनकाल में फिलत ज्योतिष का प्रचार नहीं था। फिलतज्योतिष भारत-वासियों ने सुसलमानों से सीखा। किन्तु इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि, रामायणकाल में भारतवर्ष में फिलतज्योतिष माना जाता था ग्रीर तत्कालीन

राजागण ज्योतिषियों के वतलाए फलों पर ग्रास्थावान् थे ग्रीर ज्योतिषियों के वतलाए फल भी मिला करते हैं।]

पायेण हि निमित्तानामीदशानां समुद्भवे। राजा हि मृत्युमामोति घोरां वाऽऽपदमृच्छति ॥१९॥ प्रायः ऐसा बुरा योग होने पर या तो राजा की मृत्यु होती

है, अथवा उस पर कोई भारी विपत्ति पड़ती है ॥१६॥

तद्यावदेव में चेतो न विमुश्चित राघव। तावदेवाभिषिश्चस्व चला हि प्राणिनां मितः ॥२०॥

सो हे राघव ! मैं चेत में रहते हुए ही ( ऋथीत् जब तक मेरे होश हवास दुरुख हैं ) तुम्हारा ऋभिषेक कर देना चाहता हूँ। क्योंकि मनुष्य को मति का कुछ भरोसा नहीं ॥२०॥

> अद्य चन्द्रोऽभ्युपगतः पुष्यात्पूर्वं पुनवेत् । श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः ॥२१॥ तत्र पुष्येऽभिषिश्चस्य मनस्त्वरयतीय माम् । श्वस्त्वाऽहमभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परन्तप ॥२२॥

ज्योतिषियों ने बतलाया है कि, आज पुनर्वसु नचत्र है, कल पुष्य नचत्र आवेगा और पुष्य नचत्र अभिषेक के लिए अच्छा है। मैं तुम्हारे अभिषेक के लिए व्यप्त हो रहा हूँ। अतः मेरी इच्छा है कि, कल ही तुम्हारा अभिषेक हो जाय ॥२१॥२२॥

तस्मात्त्वयाद्यप्रभृति निशेयं नियतात्मना । सह वध्योपवस्तव्या दर्भप्रस्तरशायिना ॥२३॥

अतः आज ही से तुम सस्त्रीक नियमानुसार व्रत-उपवासः करके पत्थर की चौकी पर कुश बिछा कर शयन करना ॥२३॥ सुहृदश्चाप्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य समन्ततः। भवन्ति वहुविष्नानि कार्याण्येवंविधानि हि॥२४॥

त्राज सावधानतापूर्वक चारों श्रोर से तुम्हारी रच्चा करना, तुम्हारे मित्रों का कर्त्तव्य है। क्योंकि ऐसे कार्यों में श्रानेक प्रकार के विज्ञ होने की सम्भावना बनी रहती है।।२४॥

विपोषितश्च भरतो यावदेव पुरादित:। तावदेवाभिषेकस्ते पाप्तकालो मतो मम ॥२५॥

भरत इस समय अपने मामा के घर है, सुतरां उसके लौटने के पूर्व ही तुम्हारा अभिषेक हो जाय, मेरी यही इच्छा है ॥२४॥

[टिप्पणी—भरत के निहाल से लौटने के पूर्व ही राम का श्रिम-षेक हो जाय—यह कथन रहस्यमय है। स्थानान्तर में कहा गया है कि वृद्धावस्था में युवती कैकेयी के साथ विवाह करने के बाद महाराज दशर्थ ने प्रण्य में कहा था कि कैकेयी का पुत्र श्रयोध्या की राजगद्दी का श्राधीश्वर होगा। क्योंकि उस समय किसी श्रन्य रानी के कोई सन्तान नहीं हुई थीं। श्रव ज्येष्ठ राजकुमार कौसल्या के गर्भ से है। श्रतः कैकेयी कहीं उस बात का स्मरण कर भरत को भड़का न दे—यह उसी का संचेप है।

कामं खलु सतां दृत्ते भ्राता ते भरतः स्थितः।
ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः ॥२६॥
क्योंकि यद्यपि तुम्हारे भाई भरत सज्जन हैं, बड़े भाई के
कथनानुसार चलने वाले हैं, धर्मात्मा, द्यालु और जितेन्द्रिय
हैं ॥२६॥

किन्तु चित्तं मनुष्याणामिनत्यमिति मे मितः। सतां तु धर्मनित्यानां कृतशोभि च राघव॥२७॥ तथापि मेरी समभ में मनुष्यों का मन चक्र्यल हुन्ना करता है न्त्रोर धार्मिक एवं साधु पुरुषों का मन भी (सदा तो नहीं, किन्तु कभी-कभी कारण-विशेष उपस्थित होने पर ) चलायमान हो जाता है।।२७॥

इत्युक्तः सोऽभ्यनुज्ञातः श्वोभाविन्यभिषेचने । व्रजेति रामः पितरमभिवाद्याभ्ययाद्गृहम् ॥२८॥

महाराज दशरथ ने कहा—अतएव कल तुम्हारा अभिषेक होगा । अब अपने भवन को जाओ । पिता की ऐसी आज्ञा पा और पिता को प्रणाम कर श्रीरामचन्द्र जी अपने भवन को गए॥२८॥

[टिप्पणी--ये बातें सबके सामने कहने की न थीं - ग्रतः महाराज ने राम को दुवारा बुलाया था । ग्रीर उन्हें ग्रपने खास कमरे में ले

गए थे ]

प्रविश्य चात्मनो वेश्म राज्ञोदिष्टेऽभिषेचने । तत्क्षणेन च निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययौ ॥२९॥

अपने घर पहुँच कर श्रीरामचन्द्र जी ने चाहा कि, जानकी जी से वे सब नियम जो महाराज ने बतलाए हैं ख्रीर कत्त व्य हैं, बतला दें, किन्तु वहाँ सीता जी को न पा कर वे तुरन्त वहाँ से अपनी माता के भवन में चले गए।।२६।।

तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षौमवासिनीम्।

वाग्यतां देवतागारे ददर्शायाचतीं श्रियम् ॥३०॥

वहाँ जा कर देखा कि माता कौसल्या जी रेशमी साड़ी पहने हुए, देवमन्दिर में वैठी हुई और मौनव्रत धारण किए हुए श्रीराम जी के अभ्युदय के लिए ( अथवा राजलक्मी की प्राप्ति के लिए ) प्रार्थना कर रही हैं ॥३०॥

पागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा। सीता च नायिता श्रुत्वा प्रियं रामाभिषेचनम् ॥३१॥

श्रीराम जी के श्रमिषेक का वृत्तान्त सुन सुमित्रा जी व लक्ष्मण जी पहले ही से वहाँ पहुँच चुके थे। कौसल्या जी ने यह संवाद सुन सीता जी को भी बुलवा लिया था श्रीर वे भी उस समय उनके पास वैठी थीं।।३१।।

तस्मिन् काले हि कौसल्या तस्थावामीलितेक्षणा ।
सुमित्रयाऽन्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च ॥३२॥
श्रुत्वा पुष्येण पुत्रस्य यौवराज्याभिषेचनम् ।
माणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम् ॥३३॥

जिस समय श्रीराम जी वहाँ पहुँचे, उस समय कौसल्या जी, पुत्र का पुष्य नज्ञत्र में श्रीभेषेक किए जाने का संवाद सुन, श्रांख मूँद कर पुराणपुरुष नारायण का ध्यान कर रही थीं श्रीर सुमित्रा जी, लक्ष्मण जी श्रीर जानकी जी उनके पास बैठी हुई थीं।।३२॥३३॥

तथा सन्नियमामेव सोडिभगम्याभिवाद्य च । जवाच वचनं रामो हर्षयंस्तामिदं तदा ॥३४॥

उसी समय श्रीरामचन्द्र जी वहाँ पहुँचे श्रीर माता को प्रणाम कर श्रीर हिषत हो कर कहने लगे ॥३४॥

अम्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनकर्मणि। भविता स्वोऽभिषेकोऽयं यथा मे शासनं पितुः॥३५॥

हे मा! पिता जी ने मुक्ते प्रजापालन का कार्य करने की आज्ञा दी है। सो मुक्ते कल ही पिता की आज्ञा से राज्यभार प्रहण करना होगा।।३४॥ सीतयाऽप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह । एवमृत्विगुपाध्यायै: सह मामुक्तवान् पिता ॥३६॥

श्राप की बहू सीता को भी चाहिए कि श्राज रात में मेरे साथ उपवास करें, क्योंकि वसिष्ठादि ऋषियों की सम्मति से पिता जी ने यही कहा है ॥३६॥

यानि यान्यत्र योग्यानि श्वोभाविन्यभिषेचने।
तानि मे मङ्गलान्यद्य वैदेह्याश्चैव कार्य ॥३०॥
सो प्रातःकाल के अभिषेक सम्बन्धी मङ्गल स्नानादि जो कर्म करने हों, जनकनन्दिनी के साथ वे सब मुक्तसे करवाइए ॥३०॥

एतच्छुत्वा तु कौसल्या चिरकालाभिकाङ्क्षितम्। हर्षवाष्पकलं वाक्यमिदं राममभाषत ॥३८॥ यह सुन कर, चिरकाल से रामराज्याभिषेक की प्रतीचा करने

यह सुन कर, चिरकाल सं रामराज्याभिषक को प्रतीचा करने वाली कौसल्या, नेत्र में त्रानन्द के त्राँसुत्रों को भर, श्रीरामचन्द्र जी से यह बोलीं ।।३८॥

वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिन: । ज्ञातीनमे त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नन्दय ॥३९॥

हे बत्स राम ! तुम चिरञ्जीवी हो । तुम्हारे वैरी नष्ट हों श्रीर तुम राजलद्मी पा कर, मेरे श्रीर सुमित्रा के इष्ट बन्धुश्रों को हर्षित करो ॥३६॥

कल्याणे बत नक्षत्रे मिय जातोसि पुत्रक। येन त्वया दशरथो गुणैराराधितः पिता ॥४०॥

हे वत्स ! तुम अच्छे नत्तत्र में उत्पन्त हुए हो जो तुमने अपने गुणों से अपने पिता महाराज दशरथ को प्रसन्त कर लिया ॥४०॥ बा० रा० आ०—४

#### अमोधं<sup>१</sup> बत मे क्षान्तं पुरुषे पुष्करेक्षणे। येयमिक्ष्वाकुराज्यश्री: पुत्र: त्वां संश्रयिष्यति ॥४१॥

मैंने इतने दिनों तक पुराणपुरुष कमलनयन नारायण के प्रीत्यर्थ जो व्रतोपवास किए, वे सब त्राज सफल हुए, जो यह इच्वाकुवंश की राज्यश्री तुमको स्त्रब प्राप्त होने वाली है।।४१।।

इत्येवमुक्तो मात्रेदं रामो भातरमब्रवीत्। पाञ्जिलि पहमासीनमभिवीक्ष्य स्मयन्निव ॥४२॥

माता की ये बातें सुन, श्रीरामचन्द्र जी अपने भाई लदमण जी से, जो हाथ जोड़े विनीत भाव से खड़े थे, मुसक्या कर बोले । १४२॥

लक्ष्मणेमां मया सार्धं प्रशाधि त्वं वसुन्धराम्। द्वितीयं मेन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता ॥४३॥

हे लदमण ! तुम मेरे साथ इस पृथ्वी का पालन करो, क्योंकि तुम मेरे एक दूसरे आत्मा हो। इसीसे यह राज्यलदमी तुम्हारे पास आई है।।४३॥

सौमित्रे भुङक्ष्व भोगांस्त्विमण्टान् राज्यफलानि च। जीवितं च हि राज्यं च त्वदर्थमभिकामये ॥४४॥

हे सौमित्रे! तुम यथेष्ट रूप से राज्य फल भोगो। मैं तुम्हारे ही लिए अपना जीवन ख़ौर राज्य चाहता हूँ ॥४४॥

१ अमोघं - सफलं। (गो०)

#### इत्युक्त्वा छक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च । अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च जगाम स्वं निवेशनम् ॥४५॥

इति चतुर्थः सर्गः ॥

श्रीरामचन्द्र जी लदमण से यह कह और दोनों माताओं (अर्थात् कौसल्या और सुमित्रा) को प्रणाम कर और उनसे बिदा हो, जानकी सहित अपने गृह में आए ॥४४॥

अयोध्याकाएड का चौथा सर्ग समाप्त हुआ।

-:0:-

## पञ्चमः सर्गः

-:0:-

संदिश्य रामं तृपतिः श्वोभाविन्यभिषेचने । पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिद्मत्रवीत् ॥१॥

उधर महाराज दशरथ राम से यह कह कि, कल तुम युवराज पद पर अभिषिक्त किए जाओगे, पुरोहित वसिष्ठ जी को बुला, उनसे बोले ॥१॥

गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन । श्रीयशोराज्यछाभाय वध्वा सह यतत्रतम् ॥२॥

हे तपोधन ! आप श्रीरामचन्द्र के पास जाकर, उनके सङ्गल, यश और राज्य की प्राप्ति के लिए, उनसे पत्नी सहित उपवास करने को कहिए॥२॥ तथेति च स राजानमुक्त्वा वेदविदांवरः। स्वयं वसिष्ठो भगवान्ययौ रामनिवेशनम्॥३॥

वैदिक कर्मकाएड वालों में श्रेष्ठ भगवान् वसिष्ठ जी "बहुत, अच्छा" कह कर, स्वयं ही रामचन्द्र जी के घर गए ॥३॥

उपवासियतुं रामं मन्त्रवन्मन्त्रकोविदः।

ब्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय सुदृढवतः ॥४॥ सिष्ठ जी महाराज, ब्राह्मणों के जुटने सोगा ( के के

विसन्ठ जी महाराज, ब्राह्मणों के चढ़ने योग्य (दो घोड़ों के) रथ में बैठ व्रतधारी एवं मन्त्र के जानने वालों में प्रवीण श्रीराम-चन्द्र को व्रत कराने के लिए गए।।।।।

[टिप्पणी—उस काल में ब्राह्मण दो घोड़ों के रथ पर ही बैठ कर निकला करते थे।]

स रामभवनं पाप्य पाण्डुराभ्रधनप्रभम्। तिस्रः कक्ष्या रथेनैव विवेश मुनिसत्तमः॥५॥

रवेत बादल के समान सफेद रङ्ग के, श्रीरामचन्द्रजी के भवन में विसन्ठ जी पहुँचे श्रीर तीन ड्योढ़ियों तक रथ ही में बैठे हुए चले गए॥॥॥

तमागतमृषि रामस्त्वरिन्नव ससम्भ्रमः। मानयिष्यन्स मानाई निश्चकाम निवेशनात्॥६॥

वसिष्ठ जी का आगमन सुन, श्रीरामचन्द्र जी, बड़े हर्ष के साथ अति शीघ्रता से स्वागत करने योग्य सुनिराज का स्वागत एवं अभ्यर्थना करने की, अपने घर से निकले ॥६॥

अभ्येत्य त्वरमाणश्च रथाभ्याशं मनीषिणः। ततोऽवतारयामास परिगृह्य रथात्स्वयम्।।।।।

#### पञ्चमः सगेः

और उचित रीति से उनका आदर करने के लिए, शोघता-पूर्वक वसिष्ठ जी के पास पहुँच और उनका हाथ पकड़, उनको रथ से स्वयं नीचे उतारा ॥७॥

[टिप्पााी—हाथ पकड़ कर बड़े को सवारी से उतारना यह प्रतिष्ठा-

सूचक प्राचीन पद्धति है।]

स चैनं पश्चितं धट्टा संभाष्याभिप्रसाद्य च। प्रियार्ह हर्षयन् राममित्युवाच पुरोहित:॥८॥

तब महर्षि वसिष्ठ जी श्रीरामचन्द्र जी का अपने प्रति श्रादर-भाव देख और उनसे कुशल प्रश्न पूछ तथा प्रसन्न हो, उनको श्रानन्दित कर कहने लगे ।।८।।

प्रसन्नस्ते पिता राम यौवराज्यमवाप्स्यसि । उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥९॥

हे राम ! तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर प्रसन्त हैं, कल तुम युव-राज-पद पात्रोगे। त्राज सीता सहित उपवास करो ॥ ।।।।

भातस्त्वामभिषेक्ता हि यौवराज्ये नराधिपः। पिता दशरथः भीत्या ययाति नहुषो यथा ॥१०॥

जिस प्रकार प्रसन्त हो कर, राजा नहुष ने राजा ययाति को राज्य दिया था, उसी प्रकार महाराज दशरथ कल सबेरे युवराज-पद पर तुमको अभिधिक्त करेंगे॥१०॥

इत्युक्त्वा सं तदा राममुपवासं यतत्रतम् । मन्त्रवित्कारयामास वैदेह्या सहितं मुनिः ॥११॥

यह कह कर वेदमन्त्रवित् मुनिराज ने नियतव्रत श्रीरामचन्द्र और सीता जी से उस रात्रि को उपवास करवाया। 1११॥

१ प्रश्रितं -- विनीतं । (गो०) २ सम्भाष्य -- कुशलप्रश्नं कृत्वा। (गो०)

# ततो यथावद्रामेण स राज्ञो गुरुरर्चितः। अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययौ रामनिवेशनात्॥१२॥

फिर श्रीरामचन्द्र जी ने राजगुरु वसिष्ठ जी का भली भाँति आदर-सत्कार किया। राजगुरु उसे प्रहण कर और बिदा हो, श्रीरामचन्द्र के घर से चले गए॥१२॥

सुहृद्धिस्तत्र रामोऽपि सुखासीनः प्रयंवदैः। सभाजितो विवेशाथ ताननुशाप्य सर्वशः॥१३॥

इधर श्रीरामचन्द्र जी भी अपने सच्चे इष्टमित्रों के साथ आनन्द से बैठे हुए बातचीत करते रहे और फिर उनसे सम्मानित हो, तथा उन्हीं सब लोगों के कहने से घर के भीतर गए ॥१३॥

महष्टनरनारीकं रामवेश्म तदा बभौ। यथा मत्तद्विजगणं मफुल्लनलिनं सर:॥१४॥

उस समय श्रीरामचन्द्र जी के घर में प्रसन्नचित्त नरनारियों की भीड़ लग गई थी ऋौर उनके वहाँ एकत्रित होने से राजभवन की वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसी शोभा विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर की मतवाले पित्तयों से होती है ॥१४॥

स राजभवनप्रख्यारत्तस्माद्रामनिवेशनात्। नि:स्टत्य दृहशे मार्गं वसिष्ठो जनसंद्रतम्॥१५॥

विसष्ठ जी ने राजभवन सदृश श्रीरामभवन से निकल कर देखा कि, सब सड़के मनुष्यों से ठसाठस भरी हुई हैं।।१४॥

१ समाजित:-पूजितः। (रा०) २ प्रख्यं-सदृशं। (रा०)

<sup>\*</sup> पाठान्तरे—सहासीनः।

बृन्दबृन्दैरयोध्यायां राजमार्गाः समन्ततः । बभुवुरभिसंबाधाः कुतूहल्लजनैष्ट्रताः ॥१६॥

श्रयोध्या की चारों श्रोर की सड़कें श्रीरामचन्द्र के श्रभिषे-कोत्सव को देखने के लिए उत्किष्ठत लोगों की भीड़ से भरी हुई थीं। श्राने-जाने का रास्ता नहीं रह गया था ॥१६॥

जनवृन्दोर्मिसङ्घर्षहर्षस्वनवतस्तदा । बभूव राजमार्गस्य सागरस्येव निस्वनः ॥१७॥

मनुष्यों के दल के दल मारे हर्ष के कोलाहल करते हुए सड़कों पर चले जाते थे, उस समय उनका वह आनन्दपरिपूर्ण कोलाहल ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र गरज रहा हो।।१८।।

सिक्तसंमृष्टः रथ्या च तदहर्वनमालिनी । आसीदयोध्या नगरी सम्रच्छितग्रहध्वजा ॥१८॥

उस दिन ऋयोध्यापुरी की सब सड़कें स्वच्छ ऋौर छिड़की हुई थीं। उनकी दोनों ऋोर बड़ी लंबी-लंबी पुष्पमालाएँ बन्दनवार की तरह लटक रही थीं ऋौर प्रत्येक घर ध्वजापताकाओं से सुशोभित था।।१८।।

तदा ह्ययोध्यानिलयः सस्त्रीवालावलो जनः। रामाभिषेकपाकाङ्क्षन्नाकाङ्क्षन्नुदयं रवेः॥१९॥

नगरी के स्त्री-पुरुष, आबालवृद्ध श्रीराम जी का अभिषेक देखने की आकांचा से यही चाह रहे थे कि, सूर्य कब उदय हो अर्थात् संवेरा जल्द हो ॥१६॥

१ संमृष्टा:-शोधिताः । ( रा० )

पजालङ्कारभूतं च जनस्यानन्दवर्धनम्। उत्सुकोऽभूज्जनो द्रष्टुं तमयोध्यामहोत्सवम्॥२०॥

प्रजाजनों के चलङ्कार रूप और चानन्द को बढ़ाने वाले उस महोत्सव को देखने के लिए सब लोग उत्सुक हो रहे थे।।२०।।

एवं तं जनसंवाधं राजमार्गं पुरोहित:। व्यूहिनव जनीधं तं शने राजकुलं ययौ॥२१॥

सड़कों पर लोगों की भीड़ को बचाते हुए धीरे-धीरे, राजपुरो-हित विसष्ठ जी राजमहल में पहुँचे ॥२१॥

\*सिताभ्रशिखरप्रख्यं प्रासादमधिरुह्य सः। समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणैव बृहस्पतिः॥२२॥

वसिष्ठ जी श्वेत मेघ के शिखर के समान महल की अटारी पर चढ़ कर, महाराज दशरथ से वैसे ही मिले, जैसे वृह्स्पति जी इन्द्र से मिलते हैं।।२२।।

तमागतमभिष्रेक्ष्य हित्वा राजासनं चृप: । पप्रच्छ स च तस्मै तत्कृतभित्यभ्यवेदयत् ॥२३॥

वसिष्ठ जी को आते देख महाराज अपना आसन छोड़ खड़े हो गए और जिस लिए उनको रामचन्द्र जी के पास भेजा था सो पूछा। उत्तर में मुनि ने जो वहाँ हुआ था सो सब कह सुनाया॥२३॥

तेन चैव तदा तुल्यं सहासीनाः सभासदः। आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्॥२४॥

१ तुल्यं -- तुल्यकालम् । ( रा० )

<sup>\* &#</sup>x27;शुमाभ्रम्' पाठान्तरे ।

महाराज के सिंहासन से उठते ही, वहाँ पर जो दरबारी थे; वे भी उसी समय अपने आसनों को छोड़ उठ खड़े हुए और विसन्ठ जी का सम्मान किया॥२४॥

गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातो मनुजौधं विस्रुज्य तम् । विवेशान्तःपुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव ॥२५॥

गुरु से पूछ ख्रौर दरबारियों को बिदा कर, महाराज दशरथ ख्रान्तःपुर को उसी प्रकार चले गए जिस प्रकार सिंह अपनी गुफा में चला जाता है ॥२४॥

तद्ग्रयरूपं प्रमदाजनाकुलं

महेन्द्रवेश्मप्रतिमं निवेशनम् ।

विदीपयंश्चारु विवेश पार्थिवः

शशीव तारागणसङ्कुलं नभः ॥२६॥

इति पञ्चमः सर्गः ॥

इन्द्रभवन सदृश गृह में, जो भूषणों से अलङ्कृत युवितयों से भरा हुआ था, महाराज दशरथ ने प्रवेश किया और वे वहाँ ऐसे शोभित हुए जैसे तारानाथ (चन्द्रमा) तारों सहित आकाश-मण्डल में सुशोभित होता है।।२६॥

अयोध्याकाएड का पाँचवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

-:0:-

## षष्ठः सर्गः

-:0:-

गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः । सह पत्न्या विशालाक्ष्या श्रनारायणमुपागमत् ॥१॥

उधर विसष्ठ जी के चले जाने के बाद, श्रीरामचन्द्र जी श्रीर विशालाची सीता दोनों स्नान कर ( श्रर्थात् शरीर की शुद्धि कर ) शुद्ध मन से श्रीरङ्गनाथ की उपासना में लग गए।।१।।

मगृह्य शिरसा पात्रीं हिवपो विधिवत्तदा। महते दैवतायाज्यं जुहाव ज्विलितेऽनले।।२॥

हविषमात्र को नमस्कार कर विधिपूर्वक, श्रीरामचन्द्र जी ने श्रीरङ्गनाथ के प्रीत्यर्थ, (अथवा नारायण मंत्र से) जलते हुए अग्नि में घी की आहुतियाँ दीं।।२।।

शेषं च हविषस्तस्य पाश्याशास्या त्मनः प्रियम् । ध्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे ॥३॥

तदनन्तर हवन करने से बचे हुए हविष्यान्त को भन्नण कर, ज्ञौर अपने मङ्गल के लिए प्रार्थना कर ज्ञौर श्रीरङ्गनाथ भगवान का ध्यान करते हुए, कुशासन पर, ॥३॥

वाग्यत: सह वैदेह्या भूत्वा नियतमानस:। श्रीमत्यायतने विष्णो: शिश्ये नरवरात्मज:॥४॥

नारायण्इति श्रीरङ्गनायकउच्यते । (गो०)

१ नियतमानसः—मनःशुद्धि । (गो०) २ त्राशस्य प्रार्थ्य । (ग०) ३ स्रात्मनःप्रियं—राज्याभिषेकाविद्यरूपं । (ग०)

मौन धारण कर, शुद्ध मन से, जानकी जी सहित, राजकुमार श्रीरङ्गनाथ जी के मन्दिर में (जो उनके भवन में बना हुआ था ) सो गए ॥४॥

एकयामावशिष्टायां रात्रयां प्रतिविबुध्य सः। अळङ्कारविधिं कृत्स्नं कारयामास वश्मनः॥५॥

फिर जब एक पहर रात शेष रही, तब वे उठे और नौकर-चाकरों को, सारे भवन को साफ कर, सजाने की आज्ञा दी ॥४॥

तत्र शृण्वन् सुखा वाचः स्तामागधरवन्दिनाम् । पूर्वाः सन्ध्या भुपासीनो जजाप यतमानसः ॥६॥

सूतों, मागधों श्रीर बंदीजनों की सुखदायक वाणियों को सुनते हुए प्रात:सन्ध्योपासन कर, एकाप्रचित्त से गायत्री का जप करने लगे॥६॥

> तुष्टाव प्रणतश्चैव शिरसा मधुसूदनम् । विमलक्षौमसंवीतो वाचयामास च द्विजान् ॥७॥

सन्ध्योपासन श्रीर जप करके उन्होंने सूर्यान्तर्वर्ती नारायण् की स्तुति कर उनको प्रणाम किया। तदनन्तर नया रेशमी वस्त्र पहन श्रीर ब्राह्मणों को बुलवा कर, उनसे स्वस्तिवाचन श्रीर पुरायाहवाचन करवाया॥॥॥

तेषां पुण्याइघोषोऽय गम्भीरमधुरस्तदा । अयोध्यां पूर्यामास तूर्यघोषानुनादितः ॥८॥

१ सूताः—पौराणिकाः। (रा०) २ मागध—वंशावलीकीर्तकाः। (रा०) ३ बन्दिनः—स्तुतिपाठकाः। (रा०) ४ सन्ध्या—सन्ध्याधिदेवतां सूर्ये। (गो०)

बाह्मणों के पुरायाहवाचन का गम्भीर एवं मधुर शब्द, नगाड़ों के शब्द से मिल अयोध्या में प्रतिध्वनित होने लगा ॥५॥

कृतोपवासं तु तदा वैदेशा सह राधवम्। अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वः प्रमुदितो जनः ॥९॥

श्रयोध्यावासी जन, सीता सहित श्रीरामचन्द्र जी को (श्रभि-षैकार्थ) उपवासादि नियमों का पालन करते हुए सुन, परमानन्दित हुए।।।।

ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम्। प्रभातां रजनीं दृष्टा चक्रे शोभियतुं पुरीम्॥१०॥

जब प्रातःकाल हो गया, तब सब पुरवासी श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक सुन, नगर सजाने के लिए कद्ली-स्तम्भादि गाड़ने लगे।।१०॥

> सिताम्रशिखराभेषु देवतायतनेषु च। चतुष्पथेषु रथ्यासु चैत्येष्वद्दालकेषु च॥११॥

अयोध्या में जितने बड़े हिमालय के शिखरों के समान ऊँचे-ऊँचे देवमन्दिर थे वे जितने चौराहों पर, चौक (हाट, बाट) में सड़कों पर और गलियों में ऊँचे-ऊँचे मकान थे।।११॥

नानापण्यसमृद्धेषु विणजामापणेषु च। कुटुम्बिनां समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च॥१२॥

तथा अनेक प्रकार की सौदागरी की वस्तुओं से भरी व्यव-साइयों की जितनी दूकानें थीं, जितने कुटुम्बीजनों के समृद्ध और भरे-पूरे घर थे।।१२।। सभासु चैव सर्वासु दृक्षेष्वालक्षितेषु च। ध्वजाः समुच्छिताश्चित्राः पताकाश्चाभवंस्तदा ॥१३॥।

तथा जितने सभाभवन थे, तथा जितने ऊँचे-ऊँचे वृत्त थे, उन सब पर रंग-बिरंगी ध्वजापताकाएँ फहराई गई ॥१३॥

नटनर्तक्सङ्घानां गायकानां च गायताम्।

मनःकर्णसुखा वाचः ग्रुश्रुवुश्र ततस्ततः ॥१४॥

श्रयोध्या में जगह-जगह नटों-नर्तकों के मन को प्रसन्न करने वाला श्रौर कर्ण-मधुर गाना-बजाना होने लगा श्रौर लोग सुनने लगे।।१४॥

रामाभिषेकयुक्ताश्च कथाश्चकुर्मिथो जनाः। रामाभिषेके संपाप्ते चत्वरेषु गृहेषु च ॥१५॥

उस दिन हाट-बाट, घर-द्वार, भीतर-बाहर, जहाँ सुनो वहीं लोग श्रीरामाभिषेक ही की आपस में चर्चा करते सुन पड़ते थे।।१४।।

वाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारेषु सङ्घराः। रामाभिषेकसंयुक्ताश्रकुरेव मिथः कथाः॥१६॥

घरों के द्वारों पर खेलती हुई बालकों की टोलियों में भी आपस में श्री रामाभिषेक ही की चर्चा हो रही थी।।१६॥

कृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः। राजमार्गः कृतः श्रीमान् पौरै रामाभिषेचने ॥१७॥

उस दिन श्री रामाभिषेक के उपलद्य में (राज्य की त्रोर ही से नहीं, बल्कि प्रजा की त्रोर से भी ) लोगों ने पुष्प, धूप और तरह- तरह की सुगन्ध से वापिस कर राजमार्ग को श्रच्छी तरह सजाया था।।१७॥

पकाशीकरणार्थं च निशागमनशङ्कया। दीपद्यक्षांस्तथा चकुरनुरथ्यासु सर्वशः॥१८॥

यह विचार कर कि, कदाचित् श्रीरामचन्द्र जी के जलूस के उधर से निकलते समय कहीं रात न हो जाय—लोगों ने रोशनी करने के लिए सड़कों पर अलग-अलग सर्वत्र दीपवृत्त अर्थात् पनशाखाएँ गाड़ रखी थीं या माड़-फानूस टाँग रखे थे।।१८।।

अलङ्कारं पुरस्यैवं कृत्वा तत्पुरवासिनः। आकाङ्क्षमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनम्॥१९॥

इस अकार नगर को सजाकर नगरवासी श्रीरामचन्द्र जी के युवराजपद पर अभिषिक्त किए जाने की प्रतीचा करने लगे॥१६॥

समेत्य सङ्घशः सर्वे चत्वरेषु सभासु च। कथयन्तो मिथस्तत्र पशशंसुर्जनाधिपम्॥२०॥

मुंड के मुंड लोग एकत्र हो चबूतरों पर और वैठकों में बैठ, आपस में महाराज दशरथ की चर्चा चला, उनकी प्रशंसा कर रहे थे।।२०॥

> अहो महात्मा राजायिमक्ष्वाकुकुलनन्दनः। ज्ञात्वा यो द्रद्धमात्मानं रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति॥२१॥

वे कहते थे कि, श्रहो ! देखों, इत्त्वाकु-कुलनन्दन महाराज दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो श्रपने को वृद्ध हुआ जान, श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक (स्वयं) कर रहे हैं।।२१॥

#### सर्वे ह्यनुगृहीताः स्म यन्नो रामो महीपतिः। चिराय भविता गोप्ता दृष्टलोकपरावरः॥२२॥

हम सब लोगों पर ( महाराज ने ) यह बड़ा आप्रह किया जो श्रीरामचन्द्र हम लोगों के राजा हो रहे हैं। भगवान बहुत दिनों तक अपनी प्रजा का सब हाल जानने वाले और प्रजारत्तक श्रीरामचन्द्र को, हम लोगों का राजा बनाए रखें।।२२।।

अनुद्धतमना विद्वान्धर्मात्मा आतृवत्सलः। यथा च आतृषु स्निग्धस्तथास्मास्विप राघवः॥२३॥

क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी सरल स्वमाव, परमविज्ञ, धर्मात्मा श्रीर भाइयों पर कृपा रखने वाले हैं। वे श्रपने भाइयों पर सरल स्वभाव से जैसा स्नेह रखते हैं, वैसा ही स्नेह उनका हम लोगों के ऊपर भी है।।२३॥

चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथोऽनघः। यत्प्रसादेनाभिषिक्तं रामं द्रक्ष्यामहे वयम् ॥२४॥

पापरहित और धर्मात्मा महाराज दशरथ की बड़ी उम्र हो। उन्हीं के अनुमह से आज हम श्रीरामचन्द्र को राज्याभिषिक्त देख सकेंगे।।२४॥

एवंविधं कथयतां पौराणां शुश्रुवुस्तदा। दिग्भ्यो विश्रुतवृत्ताः प्राप्ता जानपदा जनाः ॥२५॥

रामराज्याभिषेक का संवाद सुन जो लोग बाहर से आकर अयोध्या में एकत्र हुए थे, उन लोगों ने पुरवासियों की कही हुई ये बातें सुनीं ।।२४॥ अयोध्याकाराडे

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

ते तु दिरभ्यः पुरीं पाप्ता द्रष्टुं रामाभिषेचनम। रामस्य पूरयामासुः पुरीं जानपदा जनाः ॥२६॥

वे लोग चारों त्रोर के देशों से श्रीराम जो की अयोध्यापुरी में श्रीरामाभिषेकोत्सव देखने को आये थे। उन बाह्री लोगों के आगमन से अयोध्यापुरी में लोगों की बड़ी भारी भीड़ हो गई थी ॥२६॥

जनौघैस्तैर्विसर्पद्धिः ग्रुश्रुवे तत्र निस्वनः। पर्वसुदीर्णवेगस्य सागरस्येव निस्वनः॥२७॥

पूर्णमासी के दिन जिस प्रकार समुद्र गरजता है, उसी प्रकार का कोलाहल, त्राज अयोध्यापुरी में बाहर से आए हुए और चलते-फिरते हुए लोग सुन रहे थे।।२०।।

ततस्तदिन्द्रक्षयसंनिभं पुरं दिद्धाभिर्जानपदैरुपागतै: समन्ततः सस्वनमाकुलं वभौ समुद्रयादोभिरिवार्णवोदकम् ॥२८॥ इति षष्ठः सर्गः ॥

उस दिन अमरावती के समान अयोध्यापुरी को देखने के लिए जो लोग बाहर से आए हुए थे, उन लोगों से उस पुरी की शोभा वैसी ही हो गई जैसी शोभा समुद्र की जलजन्तु (मत्स्य,

कच्छ, नक ) से होती है ॥२८॥

त्र्रयोध्याकाएड का छठवाँ सर्ग समाप्त हुत्रा। -:0:-

#### सप्तमः सर्गः

-:88:-

ज्ञातिदासी<sup>१</sup> यतोजाता<sup>२</sup> कैकेय्यास्तु सहोषिता । प्रासादं चन्द्रसङ्काशमाहरोह यहच्छया ॥१॥

रानी कैंकेयी की जाति की एक दासी थी जो उसके साथ उसके मायके से आई थी और सदा उसके साथ रहती थी। उसका नाम मन्थरा था, उस रात को, जिस दिन दरबार में श्रीराम-चन्द्र जी के युवराजपद पर प्रतिष्ठित करने की घोषणा महाराज दशरथ ने की थी, वह अकस्मात् चन्द्रमा के समान सफेद अटारी की छत पर चढ़ी।।१।।

सिक्तराजपथां रम्यां मकीर्णकुसुमोत्कराम् । अयोध्यां मन्थरा तस्मात्प्रासादादन्ववैक्षत ॥२॥

उस घटारी पर चढ़ मन्थरा ने देखा कि, अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और जगह-जगह कमलपुष्पों की मालाएँ लटक रही हैं॥२॥

पताकाभिर्वराहीभिध्वंजैश्र समलंकृताम्। दृतां छन्नपथैश्रापि शिरःस्नातजनैद्वर्ताम्॥३॥

ज्ञातदासी—कैकेय्याः ज्ञातीनां वन्धूनां दासी ।। (वि०) २ यतो-जाता — यत्रकुत्रचित् जाता। (वि०)

ৰা০ বা০ স্থা০—২ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

#### अयोध्याकागडे

उँचे मकानों पर बहुमूल्य ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही हैं। सड़कों के गड़ हे आदि पाट कर वे चौरस कर दी गई हैं, लोगों के आने-जाने में भीड़भाड़ न हो, अत: बड़े चौड़े-चौड़े रास्ते बनाए गए हैं, जो सिर से स्नान किए हुए (अर्थात् तेल, उपटन लगा कर स्नान किए हुए) दर्शकों से भरे हुए हैं।।३।।

## माल्यमोदकहस्तैश्र द्विजेन्द्रैरभिनादिताम्। शुक्लदेवगृहद्वारां सर्ववादित्रनिस्वनाम्॥४॥

श्रीरामचन्द्र जो को मेंट में देने के लिए माला, लड्डू ( त्रादि शुभ वस्तुएँ ) लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण घूम रहे हैं । देवमन्दिरों के द्वार ( फलई श्रादि से ) सफेद पोते गए हैं; जहाँ देखो वहाँ बाजे बाज रहे हैं।।।।

## संप्रहृष्टजनाकीणां ब्रह्मघोषाभिनादिताम्। १पहृष्टवरहस्त्यश्वां संप्रणर्दितगोद्यषाम्॥५॥

सब लोग उत्सव में मत्त हैं, चारों श्रोर वेदध्वित हो रही है। मनुष्यों का तो कहना ही क्या, हाथी, घोड़े, गौ, वैल तक श्रानन्द् में मर हर्षध्वित कर रहे हैं।।।।

प्रहृष्टमुदितै: पौरैरुच्छितध्वजमालिनीम्। अयोध्यां मन्थरा दृष्ट्वा परं विस्मयमागता ॥६॥

अयोध्यावासी आनन्दमग्न हो रहे हैं। बड़ी-बड़ी लंबी पताकाएँ फहरा रही हैं और मालाएँ बँधी हुई हैं। इस प्रकार

प्रह्षीत्फ्रह्मनन्तमिस्यादिविशेषणादिचरामोपमाता। (भू०)

को सजी हुई अयोध्यापुरी को देख मन्थरा को वड़ा आश्चर्य

महर्षीत्फुल्लनयनां पाण्डुरक्षौमवासिनीम् । अविद्रे स्थितां दृष्ट्वा धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा ॥७॥

त्रित हर्षित त्रौर सफेद रेशमी साड़ी पहिने हुए श्रीरामचन्द्र की धात्री (उपमाता) से, जो पास ही खड़ी थी, मन्थरा पूछने लगी ॥७॥

उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थपरा सती । राममाता धनं किं नु जनेभ्यः सम्प्रयच्छति ॥८॥

श्राज हर्ष में भरी मालदार सती राममाता कौसल्या लोगों को धन क्यों बाँट रही है शादा।

अतिमात्रप्रहर्षोऽयं किं जनस्य च शंस मे। कारिय व्यति किं वापि संप्रहन्टो महीपति: ॥९॥

अयोध्यावासियों के अत्यानिन्दत होने का कारण क्या है? महाराज भी अत्यन्त प्रसन्न हैं—सो वे क्या काम करवाने वाले हैं ?।।।।

विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु परया मुदा। आचचक्षेऽथ कुन्जायै भूयसीं राघवश्रियम् ॥१०॥

मन्थरा के इस प्रकार पूछने पर वह धात्री जो मारे आनन्द के फूल कर कुप्पा हो रही थी, श्रीरामचन्द्र की महती राज्यश्री-लाभ का समाचार कुवड़ी मन्थरा से कहने लगी ॥१०॥

#### श्वः पुष्येण जितकोधं यौवराज्येन राधवम् । राजा दशरथो राज्यमभिषेचयितानऽधम् ॥११॥

उसने कहा कल प्रातःकाल होते ही पुष्य नत्तत्र में जितकोध एवं पुग्यात्मा श्रीरामचन्द्र जी को महाराज दशरथ युवराजपद पर स्थापित करेंगे ॥११॥

धात्र्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुन्जा क्षिप्रममर्षिता। कैलासशिखराकारात्प्रासाददवरोहत ॥१२॥

धात्री के ये वचन सुन कुनड़ी दाह में भर कैलास पर्वत के शिखर के समान ऊँचे महल से उत्री ॥१२॥

सा दह्यमाना कोपेन मन्थरा पापदर्शिनी। शयानामेत्य कैकेयीमिदं वचनमब्रवीत्॥१३॥

वह पापिन क्रोध में जली-भुनी ( शयनागार में जा कर) सोती हुई कैकेयी (को जगा कर उस) से बोली ॥१३॥

उत्तिष्ठ मूढे किं शेषे भयं त्वामभिवर्तते। उपप्तुतश्मघौघेन किमात्मानं न बुध्यसे ॥१४॥

हे मूढ़े! उठ, पड़ी-पड़ी क्या सोती है ? तेरे लिए तो बड़ा भारी भय आ उपस्थित हुआ है। क्या तू अपने दुःख को भी नहीं समभती॥१४॥

अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे। चलं है तव सौभाग्यं नद्याः स्रोत इवोष्णगे।।१५॥

१ उपन्तुतं — उपहतं । (गो०) २ त्रघोघेन — त्रघं दुःसं । (गो०) ३ चलं — चीणमित्यर्थः (गो०) हे सुन्दरी ! तू अपने जिस सौभाग्य के बल पर भूली हुई है, वह तेरा भाग्य श्रीहम ऋतु में नदी के सोते की तरह अब चीए हो चला है।।१४।।

एवमुक्ता तु कैकेयी रुष्ट्या परुषं वचः। कुब्जया पापदर्शिन्या विशादमगमत्परम् ॥१६॥

पापिन कुब्जा के क्रोध से भरे ऐसे रूखे वचन सुन कैकेयी को बड़ा दु:ख हुआ।।१६॥

कैकेयी त्वब्रवीत्कुब्जां कचित्क्षेमं न मन्थरे। विषण्णवदनां हि त्वां छक्षये भृशदुःखिताम्॥१७॥

कैकेयी ने उससे कहा—हे मन्थरे ! बतला कुशल तो है ? तूने क्यों अपना चेहरा इतना उदास कर रखा है और तू क्यों इतनी दुखी हो रही है ? ॥१७॥

मन्थरा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम् । उवाच क्रोधसंयुक्ता वाक्यं वाक्यविशारदा ॥१८॥

कैकेयी के ऐसे सहानुभूतिपूर्ण वचन सुन, बात बनाने में निपुण मन्थरा ने बिगड़ कर कहा ॥१८॥

> सा विष्णातरा भूत्वा कुब्जा तस्या हितैषिणी। विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्॥१९॥

उसने अपना चेहरा बड़ा ही उदास बना कर और अपने को कैकेयी की परमिहतैषिणी जनाते हुए तथा श्रीरामचन्द्र जी के विषय में भेदबुद्धि उत्पन्न कर, भगड़ा कराने को कहा॥१६॥ अक्षय्यं सुमहद्देवि पर्वतं त्वद्विनाशनम्। रामं दशरथो राजा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति॥२०॥

हे देवी ! अब तेरे सत्यानाश का समय आ पहुँचा है। महाराज दशरथ रामचन्द्र को युवराज बनाना चाहते हैं।।२०॥

साऽस्म्यगाधे भये मन्ना दुःखशोकसम्निवता। दह्यमानाऽनलेनेव त्वद्धितार्थमिहागता॥२१॥

सो मैं अथाह भय में डूबी और दुःख एवं शोक से पूर्ण मानो आग से जलाई हुई, तेरे हित के लिए यहाँ आई हूँ ॥२१॥

> तव दु:खेन कैकेथि मम दुखं महद्भवेत्। त्वद्दृद्धौ मम दृद्धिश्च भवेदत्र न संशयः॥२२॥

हे कैकेयी ! तेरे दुःख से तो मैं दुःखी होती हूँ और तेरे सुख से मैं सुखी होती हूँ। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥२५॥

नराधिपकुले जाता महिषी त्वं महीपते:। उग्रत्वं राजधर्माणां कथं देवि न बुध्यसे॥२३॥

देख, तू बड़े राजकुल की बेटी है श्रीर महाराज दशरथ की पटरानी हो कर भी राजनीति की कुटिल चाल क्यों नहीं सममती।।२३।।

धर्मवादी शठो भर्ता श्लक्ष्णवादी च दारुण:। शुद्धभावेन जानीषे तेनैवमतिसन्धिता॥२४॥

तरा पति दिखाने को तो बड़ा सत्यवादी बना हुआ है, किन्तु भीतर से महा धूर्त है। वह बोलता मधुर है, किन्तु मन उसका बड़ा कठोर है। तू मन की साफ है—इसीसे तेरे ऊपर यह विपत्ति आई है।।२४।।

उपस्थितं प्रयुद्धानस्त्विय सान्त्वमनर्थकम् । अर्थेनैवाद्य ते भर्ता कौसल्यां योजियष्यति ॥२५॥

महाराज जब तेरे पास आते हैं, तब भूठी बातें बना और समभा-बुमा कर तुभे अपने वश में कर लेते हैं। परन्तु देख महा-राज, कोसल्या ही के पुत्र को सर्वस्व दे कर, उसे ही सब की स्वामिनी बनाना चाहते हैं।।२४।।

अपवाह्य स दुष्टात्मा भरतं तव वन्धुषु । काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहतकण्टके ॥२६॥

उस दुष्टात्मा ने भरत को तो तेरे माता-पिता के घर भेज दिया और वह ( अब ) निष्कण्टक राजसिंहासन पर कल प्रातः काल श्रीरामचन्द्र का अभिषेक करना चाहता है ॥२६॥

शत्रुः पतिप्रवादेन मात्रेव हितका म्यया । आशीविष इवाङ्केन बाले परिहतस्त्वया ॥२७॥

तूने पति के धोखे से अपने शत्रु को वैसे ही अपनी गोद में बिठा रखा है, जैसे कोई स्त्री (पुत्र के धोखे से) सर्प को गोद में रख ते।।२७॥

यथा हि कुर्यात्सर्पे। वा शत्रुर्वा पत्युपेक्षितः । राज्ञा दशरथेनाद्य सपुत्रा त्वं तथा कृता । २८॥

जिस प्रकार सर्प वा रात्रु की उपेत्ता करने वाले पालनकर्ता के साथ सर्प शत्र चित व्यवहार करता है, उसी प्रकार का व्यवहार आज दशरथ ने तेरे और तेरे पुत्र के साथ किया है।।२८।। पापेनानृतसान्त्वेन बाले नित्यसुखोचिते। रामं स्थापयता राज्ये सानुबन्धा हता हासि ॥२९॥

इस पापी भूठमूठ सममाने-बुमाने वाले राजा ने, रामचन्द्र को राजसिंहासन पर बिठा कर, पुत्रबान्धवादि सहित तुमे, जो नित्य सुख भोगने योग्य है, मानो मार डाला है।।२६॥

सा पाप्तकालं कैकेयि क्षिपं कुरु हितं तव। त्रायस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मय दर्शने ॥३०॥

हे अजीब बुद्धि वाली ! ऐसी वियत्ति पूर्ण घटना को सुन कर भी उपेत्ता सी करने वाली ऐ कैकेयी ! देख अब भी समय है। अतएव जो कुछ तुमे अपनी भलाई के लिए करना हो सो तुरन्त कर डाल और अपने पुत्र को, अपने को और मुमे बचा।।३०॥

मन्थराया वच: श्रुत्वा शयनात्सा शुभानना। उत्तस्थौ हर्षसम्पूर्णा चन्द्रलेखेव शारदी॥३१॥

मन्थरा के वचन सुन, सुन्दर कैकेयी शरत्कालीन चन्द्रमा की तरह हर्ष में भर, शय्या से उठ बैठी ॥३१॥

अतीव सा तु संहष्टा कैकेयी विस्मयान्विता। एकमाभरणं तस्यै कुञ्जायै पददौ ग्रुभम् ॥३२॥

स्रोर श्रत्यन्त हर्षित स्रोर श्राश्चर्ययुक्त हो, कैकेयी ने अपना एक बहुमूल्य उत्तम गहना, कुब्जा को दिया ॥३२॥

दत्त्वा त्वाभरणं तस्यै कुन्जायै प्रमदोत्तमा । कैकेयी मन्थरां दृष्टा पुनरेवात्रवीदिदम् ॥३३॥

१ विस्मयदर्शने — ग्राश्चर्यावहज्ञानयुक्ते । ( गो० )

युवतियों में श्रेष्ठ कैकेयी, अपना आमूषण मन्थरा को दे कर और उसकी ओर देख कर उससे बोली ॥३३॥

इदं तु मन्थरे महामाख्यासि परमं त्रियम्। एतन्मे त्रियमाख्यातं भूयः किं वा करोमि ते ॥३४॥

हे मन्थरे ! यह तूने बड़े ही हर्ष का समाचार सुनाया । इस सुखसंवाद को सुनाने के बदले, बतला ख्रीर मैं तेरा क्या उपकार कहूँ ? अर्थात् ख्रीर क्या दूँ ? ॥३४॥

रामे वा भरते वाऽहं विशेषं नोपलक्षये। तस्मात्तुष्टाऽस्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति॥३५॥

मैं राम श्रीर भरत में कोई विशेष भेद नहीं देखती—श्रतः महाराज यदि श्रीरामचन्द्र को राज्य देते हैं, तो मुक्ते उनके इस कार्य से सन्तोष है ॥३४॥

> न मे परं किश्चिदितस्त्वया पुनः प्रियं पियाई सुवचं वचो वरम्। तथा ह्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं परं वरं ते पददामि तं दृणु॥३६॥

> > इति सप्तमः सर्गः ॥

हे प्रिये ! इस (रामराज्याभिषेक सूचक ) वचन-रूपी अमृत से बढ़ कर दूसरी कोई वस्तु मुक्ते प्रिय नहीं है । अतएव ( इस पारितोषिक के अतिरिक्त ) और जो कुछ तू माँगे सो कह, अभी तुक्ते मैं देती हूँ।।३६॥

त्र्ययोध्याकाएड का सातवाँ सर्ग समाप्त हुन्छा।

## श्रद्धमः सगः

-::

मन्थरा त्वभ्यसूयैनामुत्सृ ज्याभरणं च तत्। जवाचेदं ततो वाक्यं कोपदु:खसमन्विता ॥१॥

कैकेयी का यह वचन सुन और अनादर के साथ उस आमू-षण को फेंक कर मन्थरा बड़े कोध और दुःख के साथ कहने लगी ॥१॥

हर्षं किमिदमस्थाने कृतवत्यसि वालिशे। शोकसागरमध्यस्थं नात्मानमवबुध्यसे॥२॥

हे मूर्खे ! तू शोक की जगह हर्षित क्यों होती है ? क्या तु मे यह नहीं सूफ पड़ता कि, तू शोकसागर में डूबी जा रही है ॥२॥ मनसा पहसामि त्वां देवि दु:खार्दिता सती। यच्छोचितव्ये हृष्टासि प्राप्येदं व्यसनं महत्॥३॥

मुक्ते तो मन ही मन तेरी बुद्धि पर हँसी त्राती है कि, त्रत्यन्त दु: श्री होने का कारण उपस्थित होने पर भी तू शोक न कर, प्रसन्न हो रही है ॥३॥

शोचामि दुर्मतित्वं ते का हि प्राज्ञा प्रहर्षयेत्। अरै: सपत्नीपुत्रस्य दृद्धिं मृत्योरिवागताम् ॥४॥

मुक्ते तेरी दुर्बु द्वि पर तरस आता है, क्या कोई भी समकदार स्त्री अपनी सौत के पुत्र की, अपने लिए मृत्यु के समान उन्नति देख, प्रसन्न हो सकती है ? ॥४॥

#### भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद्भयम् । तद्विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताद्धि जायते ॥५॥

जिस प्रकार राज्य पर रामचन्द्र का स्वत्व है, इसी प्रकार भरत का भी है। इसलिए राम को भरत का डर है और यह ठीक भी है, क्यों कि जो जिससे डरता है, उसको उसका डर रहता ही है। मुक्ते यही सोच कर बड़ा खेद है। (क्यों कि जब राम राजा होंगे, तब वे अपने भय के कारण भरत को अवश्य ही दूर कर देंगे अर्थात् मरवा डालेंगे)।।।।।

लक्ष्मणो हि महेष्वासो रामं सर्वात्मना गतः। शत्रुव्रश्चापि भरतं काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा॥६॥

(राम को भरत ही का इतना भारी खटका क्यों है ? लदमण त्रौर शत्रुष्त भी तो राज्य के स्वत्वाधिकारों हैं। इसके समाधान में मन्थरा कहती है ) लदमण जी सब प्रकार से श्रीरामचन्द्र के अतुवर्ती त्रुर्थात् आज्ञाताकारी हैं ( अर्थात् लदमण चूँ नहीं कर सकते )। शत्रुष्त्र जी उसी प्रकार भरत के सर्वथा अनुवर्ती हैं, जिस प्रकार लदमण जी श्रीरामचन्द्र जी के। (अतः जब भरत जी को श्रीराम मारेंगे तब शत्रुष्त्र भी उनका साथ देने पर अवश्य मारे जायेंगे। अतः श्रीरामचन्द्र जी के प्रतिस्तर्थी केवल भरत हैं)।।।।।

पत्यासन्त्रक्रमेणापि भरतस्यैव भामिनि। राज्यक्रमो विपकृष्टस्तयोस्तावद्यवीयसोः॥७॥

फिर उत्पत्ति के क्रमानुसार भरत ही को राज्य निलना चाहिए। यदि राज्यक्रम का त्याग किया जाय तो, इस क्रम से भी राज्य भरत ही को मिलना उचित है।।।।। विदुषः क्षत्रचारित्रे पाजस्य पाप्तकारिणः । भयात्प्रवेषे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम् ॥८॥

श्रीरामचन्द्र जी राजनीति-विशारद हैं। परम चतुर तथा समयानुसार तुरन्त कार्य करने वाले हैं। श्रतः भरत को रामचन्द्र जी से भय समभ—मैं भयभीत हो काँप रही हूँ। (श्रर्थात् राम चतुर हैं श्रीर भरत बुद्ध हैं, श्रतः भरत को राम सहज में पराजित कर सकते हैं।)॥

सुभगा खलु कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिवेक्ष्यते । यौवराज्येन महता इवः पुष्येण द्विजोत्तमैः ॥९॥

इस समय तो कौसल्या का भाग्य जागा है, जिसके पुत्र रामचन्द्र का युवराजपद पर प्रातःकाल पुष्य नचत्र में ब्राह्मण लोग त्रभिषेक करवायेंगे ॥६॥

पाप्तां सुमहतीं पीतिं पतीतां तां हतद्विषम्। उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीव त्वं कृताञ्जलि: ॥१०॥

तुमें उस कौसल्या के सामने, जो सब पृथ्वी की स्वामिनी होगी श्रौर उसके सब शत्रु मारे जायेंगे, हाथ जोड़ कर दासी की तरह खड़ा रहना पड़ेगा।।१०॥

> एवं चेत्त्वं सहास्माभिस्तस्याः पेष्याः भविष्यसि। पुत्रश्च तव रामस्य पेष्यभावं गमिष्यति॥११॥

प्राप्तिकारिणः - ग्रविलंबेनकालोचितकर्त्तव्यार्थकारिणः । (गो०)

अष्टमः सर्गः

इस तरह केवल तू ही नहीं, प्रत्युत तेरे अधीन रहने वाली मुक्ते भी कौसल्या की दासी और भरत को राम का टहलुआ बन जाना पड़ेगा ॥११॥

हृष्टाः खु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्त्रियः । अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षयेः ॥१२॥

इससे राम जी की स्त्री तथा उसकी सखियाँ परमानिन्दत होंगी श्रीर भरत को राज्य न मिलने से श्रथवा उनका प्रभाव नष्ट होने पर तेरी पुत्रवधू को भी बड़ा दुःख होगा ॥१२॥

तां दृष्ट्वा परमप्रीतां ब्रुवन्तीं मन्थरां ततः । रामस्येव गुणान्देवी कैकेयी प्रशशंस ह ॥१३॥

मन्थरा को इस प्रकार बड़ी प्रसन्नता के साथ ऐसे वचन कहते ( अर्थात राम की निन्दा करते ) हुए देख, देवी कैकेयी श्रीराम-चन्द्र के गुणों का बखान कर कहने लगी ॥१३॥

धर्मज्ञो गुरुभिर्दान्तः कृतज्ञः सत्यवावश्चिः। रामो राज्ञः सुतो ज्येष्ठो यौवराज्यमतोऽईति ॥१४॥

श्रीरामचन्द्र अत्यन्त धर्मज्ञ, गुरुओं से सुन्दर शिचा पाए हुए, बड़े कृतज्ञ, सत्यवादी, परम पिवत्रता से रहने वाले और महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अतएव सब प्रकार से वे ही यौवराज्य पाने के योग्य हैं।।१४।।

भ्रातृन्मृत्यांश्र दीर्घायुः पितृवत्पालयिष्यति । सन्तप्यसे कथं कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम् ॥१५॥

१ भरतच्चये - भरतप्रभावनाशे । ( रा॰ )

रामचन्द्र दीर्घायु हों वे अपने भाइयों और नौकर-चाकरों का वैसे ही पालन करेंगे जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन करता है। अतएव हे मन्थरे ! रामचन्द्र के अभिषेक का समाचार सुन, क्यों जली-भुनी जा रही है ? ॥१४॥

> भरतश्रापि रामस्य ध्रुवं वर्षशतात्परम्। पितृपैतामहं राज्यं प्राप्तुयात्पुरुषर्षभः॥१६॥

भरत भी श्रीरामचन्द्र जी के राजसिंहासन पर बैठने के सौ वर्षों बाद अवश्य अपने पितृपितामहादिकों का राज्य पावेंगे ॥१६॥

सा त्वमभ्युद्ये पाप्ते वर्तमाने च मन्थरे। भविष्यति च कल्याणे किमर्थं परितप्यसे॥१७॥

हे मन्थरे! तू इस उत्सव के समय जिससे सब का कल्याण होगा, क्यों जली जाती है ? ॥१७॥

यथा मे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः। कौसल्यातोऽतिरिक्तं च सोऽनुशुश्रुषते हि माम्॥१८॥

मुक्तको जैसे भरत प्यारे हैं, वैसे ही राम भी हैं। वे तो कौसल्या से बढ़ कर मेरी ही सेवा-ग्रुश्रूषा करते हैं।।१८।।

\*राज्यं च यदि रामस्य भरतस्यापि तत्तथा।
मन्यते हि यथात्मानं तथा भ्रातृंस्तु राघवः ॥१९॥

यदि राम ही राज्य पावेंगे तो भी वह राज्य भरत ही का है, क्योंकि रामचन्द्र अपने ससान ही अपने भाइयों को भी मानते हैं।।१६।।

<sup>\*</sup> पाठान्तरे--राज्यंयदि हि।

अष्टमः सर्गः

कैकेट्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा भृशदुःखिता। दीर्घमुष्णं विनिःश्वस्य कैकेयीमिदमब्रवीत्॥२०॥

कैकेयी की बातें सुन मन्थरा बहुत दुःखी हुई ऋौर लंबी साँस ले कैकेयी से यह बोली।।२०॥

अनर्थदर्शिनी मौरूर्यात्रात्मानमवबुध्यसे । शोकव्यसनविस्तीर्णे मज्जन्ती दुःखसागरे ॥२१॥ )

अनर्थ को अर्थ समभने वाली अरी मूर्खा! शोक के महा-सागर में बूड़ती हुई भी तू अपने को नहीं समभती ॥२१॥

भविता राघवो राजा राघवस्यानु यः सुतः। राजवंशानु कैकेयी भरतः परिहास्यते॥२२॥

जब रामचन्द्र राजा होंगे तब उनके पीछे उनका पुत्र राजा होगा (या भरत ?) भरत तो राज्य से विश्वित हो रहेंगे अथवा भरत राजवंश से अब्ट हो जायँगे।।२२॥

न हि राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठिन्त भामिनि । स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत् ॥२३॥

राजा के सब पुत्र कहीं राजसिंहासन पर नहीं बैठते ऋौर यदि कहीं बैठाए जाते होते तो बड़ा अनर्थ होता।।२३।।

तस्माज्ज्येष्ठे हि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः।
स्थापयन्त्यनवद्याङ्गिः गुणवित्स्वतरेष्विपि ॥२४॥

हे कैकेयी ! इसी लिए राजा लोग बड़े पुत्र को राज्यशासन का भार सौंपते हैं। (हाँ, उस दशा में जब बड़ा बेटा गुणवान नहीं होता और) छोटा बेटा गुगावान् होता है तब वह भी राजा होता है। किन्तु राज्य दिया एक ही को जाता है।।२४॥

असावत्यन्तनिर्भग्नस्तव पुत्रो भविष्यति । अनाथवत्सुखेभ्यश्च राजवंशाच वत्सले ॥२५॥

( सो राम के राजा होने पर ) तेरा पुत्र भरत सब प्रकार से सब सुखों से बब्चित हो, अनाथ दुःखियों की तरह राजवंश से अलग कर दिया जायगा ॥२४॥

साऽहं त्वदर्थे संप्राप्ता त्वं तु मां नावबुध्यसे। सपित्रदृद्धौ या में त्वं पदेयं दातुमिच्छिस ॥२६॥

अतः मैं तुमे तेरी भलाई बतलाने के लिए आई हूँ, किन्तु तू कुछ समभती-बूमती ही नहीं । यदि तू समभती-बूमती होती तो क्या सौत को बढ़ती सुन, मुभे गहना पुरस्कार में देती १।।२६॥

श्रुवं तु भरतं रामः पाप्य राज्यमकण्टकम् । देशान्तरं वा नियता लोकान्तरमथापि वा ॥२७॥

में यह निश्चयपूर्वक कहती हूँ कि, राम श्रकराटक राज्य पा कर, भरत को या तो देशनिकाला देंगे श्रथवा उनको जान ही से मार डालंगे ॥२७॥

बाल एव हि मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया। सन्निकार्षाच सौहार्दं जायते स्थावरेष्विप ॥२८॥

पास रहने से पेड़।दि स्थावर पदार्थों पर भी लोगों को ममता हो जाती है—सो तूने तो भरत को लड़कपन ही से निनहाल भेज दिया है (अर्थात स्नेह पास रहने से होता है; सो भरत तेरे पास रहे नहीं—अतः तुक्ते भरत की ममता है ही नहीं) ॥२८॥ भरतस्याप्यनुवशः शत्रुष्टनोऽपि समागतः । छक्ष्मणश्च यथा रामं तथासौ भरतं गतः ॥२९॥

साथ-साथ रहने के कारण ही शत्रुच्न भी भरत के साथ चले गए। क्योंकि जैसे लह्मण राम के अनुयायी हैं वैसे ही शत्रुच्न भरत के अनुयायी हैं ॥२६॥

श्रूयते हि द्रुमः कश्रिच्छेत्तव्यो वनजीविभिः। सन्निकर्षादिषीकाभिमीचितः परमाद्भयात्॥३०॥

सुना है कि, एक वृत्त था जिसे बनजारे काटना चाहते थे। समीपवर्ती होने के कारण उसे इषीका नाम के काँटेदार पेड़ों ने बचाया था (किन्तु तूने अपना पुत्र भी न बचाया)।।३०॥

गोप्ता हि रामं सौमित्रिर्छक्ष्मणं चापि राघव:। अश्वनोरिव सौभात्रं तयोर्छीकेषु विश्रुतम्॥३१॥

लदमण राम की रचा करेंगे घौर रामचन्द्र लदमण की। इन दोनों का भ्राव्यत्व अर्थात् प्रीति अश्विनीकुमारों की तरह प्रसिद्ध है।।३१।।

तस्मान लक्ष्मणे रामः पापं किश्चित्करिष्यति। रामस्तु भरते पापं कुर्यादिति न संशयः॥३२॥

अतएव रामचन्द्र लहमण का कभी कुछ भी अनिष्ट न करेंगे। किन्तु भरत का अनिष्ट करने में वे कभी न चूकेंगे—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। (अर्थात् रामचन्द्र भरत को मारे बिना न रहेंगे।)।।३२॥

वा० रा० अ०-६

# तस्माद्राजगृहाइ वि वनं गच्छतु ते सुतः। एतद्धि रोचते महां भृशं चापि हितं तव।।३३॥

इसलिए मेरी समक्त में तो इसीमें तुम्हारी भलाई है कि, भरत जी नितहाल से भाग कर, वन में चले जायँ। (क्योंकि मारे जाने की अपेक्षा तो वन में रहना ही अच्छा है। यदि जीते रहे तो कभी दिन बहुरेंगे ही। मन्थरा का यह व्यंग्य वचन है।)॥३३॥

एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्रेव भविष्यति । यदि चेद्ररतो धर्मातिपत्रयं राज्यमवाप्स्यति ॥३४॥ श्रोर यदि कहीं भरत धर्म से अपने पिता का राज्य पावें, तो इससे तेरे भाईबंदी का भी कल्याण होगा ॥३४॥

स ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपु:। समृद्धार्थस्य नष्टार्था जीविष्यति कथं वशे॥३५॥

भरत केवल तेरे सुख के लिए ही बालक हैं, किन्तु राम के वे स्वाभाविक शत्रु हैं। अतः जब राम की बढ़ती होगी, तब भरत उनके वश में पड़ कैसे जीवेंगे।।३४॥

अभिद्रुतिमवारण्ये सिंहेन गजयूथपम्। प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमहिस ॥३६॥

हे कैकेयी! इसलिए तू सिंह से भगटे हुए हाथियों के यूथ-पति (मुखिया) की तरह रामचन्द्र से भयभीत भरत की रज्ञा कर ॥३६॥

दर्पात्रिराकृता पूर्व त्वया सौभाग्यवत्तया। राममाता सपत्नी ते कथं वैरं न यातयेत्॥३७॥

#### अष्टमः सर्गः

त् अपने सौभाग्य के अभिमान में भर पहले जो दुर्व्यवहार कौसल्या के साथ कर चुकी है, उन सब का बदला राममाता कौसल्या (राम के राजा होने पर) क्या तुमसे न लेंगी ? ॥३७॥

यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यति
प्रभूतरत्नाकरशैल्यन्ताम् ।
तदा गमिष्यस्यशुभं पराभवं
सहैव दीना भरतेन भामिनि ॥३८॥

हे भामिनी ! समुद्र, पर्वत श्रौर नगरों सिहत पृथिवी का राज्य जब श्रीरामचन्द्र जी पार्वेगे, तब (याद रख) तू अपने पुत्र भरत के सिहत अनादर की यातना पावेगी अर्थात् तुके और तेरे पुत्र भरत को पद-पद पर अनादर की यातना भुगतनी पड़ेगी।।३८।।

यदा हि राम: पृथिवीमवाप्स्यति
श्रुवं प्रणब्टो भरतो भविष्यति ।
अतो हि सञ्चिन्तय राज्यमात्मजे
परस्य चैवाद्य विवासकारणम् ॥३९॥

इति ग्रष्टमः सर्गः ॥

यह भी याद रख कि, राम के राज्य पाने पर भरत निश्चय ही मारे जायेंगे। इसलिए जैसे बने वैसे ऐसा कोई उपाय कर, जिससे राम वन में निकाले जायें श्रीर भरत राज्य पार्वे ॥३६॥

त्रयोध्याकारड का त्राठवाँ सर्ग समाप्त हुत्रा।

-:\$:-

# नवमः सर्गः

-:8:-

एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना।
दीर्घमुष्णं विनि:श्वस्य मन्थरामिदमञ्जवीत्॥१॥
जब मन्थरा ने कैकेयी को इस प्रकार पट्टी पढ़ाई, तब मारे
कोध के कैकेयी का मुख लाल हो गया। वह दीर्घ साँस ले मन्थरा
से बोली।।१॥

अद्य रामित: क्षिपं वनं प्रस्थापयाम्यहम्। यौवराज्ये च भरतं क्षिप्रमेवाभिषेचये॥२॥ मैं आज ही राम को तुरन्त वन में भेजती हूँ और मटपट भरत का युवराजपद पर अभिषेक करवाती हूँ॥२॥

इदं त्विदानीं सम्पश्य केनोपायेन पन्थरे ।
भरतः प्राप्नुयाद्राज्यं न तु रामः कथंचन ॥३॥
हे मन्थरे ! अब इस समय कोई ऐसा उपाय सोच जिससे भरत
को ही राज्य मिले और राम को किसी प्रकार न मिले ॥३॥

एवमुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी। रामार्थमुपहिंसन्ती कैकेयीमिदमब्रवीत्।।।।।।

जब कैकेयी ने यह कहा, तब पापिनी मन्थरा, रामचन्द्र जी का सर्वनाश करने को कैकेयी से बोली ॥४॥

हन्तेदानीं प्रवक्ष्यामि कैकेयि श्रूयतां च मे। यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम् ॥५॥ हे कैकेशी ! सुन, मैं तुभे अभी वह उपाय बतलाए देती हूँ जिससे केवल तेरे पुत्र भरत ही को राज्य मिले ॥४॥

किं न स्मरिस कैकेयि स्मरन्ती वा निगृहसे । यदुच्यमानमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि ॥६॥

हे कैकेयी! तूने जो बात मुमसे कई बार कही है, उसे क्या तू भूल गई या मुमसे कहलाने के लिए ही तू उसे छिपा रही है ॥६॥

मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छन्दो विलासिनि । श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चापि विमृश्यताम् ॥७॥

ऐ यथेच्छ विलासिनि! यदि यह बात मेरे मुँह से सुनने की तेरी इच्छा है, तो सुन, मैं कहती हूँ और सुन कर वही तू कर।।।।।

श्रुत्वैवं वचनं तस्या मन्थरायास्तु कैकयी। किञ्चिदुत्थाय शयनात्स्वास्तीर्णादिदमब्रवीत्॥८॥

मन्थरा के ये वचन सुन, कैकेयी अपनी सेज से कुछ उठ कर बोली ।। पा।

कथय त्वं ममोपायं केनोपायेन मन्थरे। भरतः प्राप्तुयाद्राज्यं न तु रामः कथश्चन॥९॥

हि मन्थरे ! जिस उपाय से भरत तो राज्य पावें श्रीर राम को किसी प्रकार प्राप्त न हो--वह उपाय मुक्ते बतला ।। है!।

एवमुक्ता तया देव्या मन्थरा पापदर्शिनी। रामार्थमुपहिंसन्ती कुब्जा वचनमत्रवीत्॥१०॥ जब कैकेयी ने यह कहा, तब पापिनी मन्थरा, राम का सर्वनाश करती हुई कहने लगी।।१०।।

पुरा दैवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः। अगच्छत्त्वासुपादाय देवराजस्य साह्यकृत्॥११॥

एक समय जब तुम्हारे पित देवासुर-संग्राम में सब राजिषयों सिहत इन्द्र की सहायता करने गए थे, तब तुमें भी अपने साथ ले गए थे।।११।।

दिशमास्थाय कैकेयि दक्षिणां दण्डकान् प्रति । वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः ॥१२॥

हे कैकेयी ! दिल्ला में दराडक वन के पास वैजयन्त नामक एक पुर था, वहाँ के राजा तिमिध्वज थे ॥१२॥

स शम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः। ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसङ्घरिनिर्जितः॥१३॥

वे सैकड़ों माया जानते थे श्रीर शम्बर के नाम से विख्यात थे श्रीर उन्हें देवता नहीं जीत सके थे। उन्होंने इन्द्र के साथ युद्ध छेड़ा ॥१३॥

तस्मिन् महति संग्रामे पुरुषान् क्षतिविक्षतान्। रात्रौ प्रसुप्तान् घ्रन्ति स्म तरसाऽसाद्य राक्षसाः॥१४॥

उस महासंग्राम में जो लोग, चत-विचत अर्थात् घायल होते थे, उनको रात को स्रोते समय बिस्तरों पर से खींच कर बरजोरी राचस ले जाते थे और मार डालते थे ।।१४॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे—वै देवि।

तत्राकरोन्महद्युद्धं राजा दशरथस्तदा। असुरैश्च महाबाहु: शस्त्रैश्च शकलीकृतः ॥१५॥

वहाँ पर महाराज दशरथ ने उन ऋसुरों के साथ घोर युद्ध किया। राज्ञसों ने भी महाराज को बहुत घायल कर डाला। अर्थात् सारा शरीर छेद डाला।।१४।।

अपवाह्य त्वया देवि संग्रामान्नष्टचेतनः। तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया॥१६॥

जब राजा मृच्छित हो गए, तब तू रणकेत्र से उनको बाहर तो आई जब वहाँ भी उन पर प्रहार होने लगे, तब बड़े यत्न से तूने अपनी पित की रक्षा की ॥१६॥

तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्वौ वरौ ग्रुभदर्शने। स त्वयोक्तः पतिर्दैवि यदेच्छेयं तदा वरौ ॥१७॥

हे शुभदर्शने ! उस समय तेरे पति ने (महाराज दशरथ ने ) तुम पर प्रसन्न हो, तुमको दो वर दिए ख्रौर कहा जो इच्छा हो।।१७॥

गृह्णीयामिति तत्तेन तथेत्युक्तं महात्मना। अनभिज्ञा ह्यहं देवि त्वयैव कथिता पुरा॥१८॥

सो माँग। तब तूने कहा था कि, ऋच्छा जब ऋावश्यकता होगी तब माँग लूँगी। मैं तो ये सब बातें जानती न थी, तू ने ही वहाँ से लौट कर, मुक्ते बतलाई थीं ॥१८॥

१ शकलीकृतः — सर्वोङ्गे षुविच्तः ( रा॰ )

कथेषा तव तु स्नेहान्मनसा धार्यते मया।
रामाभिषेकसम्भारात्रिगृह्य विनिवर्तय॥१९॥
तेरी प्रीति के अनुरोध से ये बातें मैंने अपने मन में रख छोड़ी
थीं। अब तू आप्रहपूर्वक रामचन्द्र के अभिषेक की तैयारियों को
रकवा दे ॥१६॥

तौ वरो याच भर्तारं भरतस्याभिषेचनम् । प्रवाजनं च रामस्य त्वं वर्षाणि चतुर्दश ॥२०॥ श्रौर उन वरों में से, एक से तू भरत का राज्याभिषेक श्रौर दूसरे से श्रोरामचन्द्र जी का १४ वर्षों के लिए वनवास माँग ले ॥२०॥

चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रवाजिते वनम्। प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति॥२१॥

इन चौदह वर्षों में जब तक रामचन्द्र बनवास में रहेंगे, तब तक सब प्रजाजनों का तेरे पुत्र के प्रति अनुराग बढ़ जाने से, तेरे पुत्र का राज्य अटल हो जायगा । २१॥

क्रोधागारं पविश्याद्य क्रुद्धेवाश्वपतेः सुतेः। शेष्वानन्तर्हितायां त्वं भूमौ मिलनवासिनी ॥२२॥

हे अश्वपित की बेटी ! (इन वरों को पाने के लिए) तू अभी मैले कपड़े पहिन कर, बिना बिछोने बिछाए और कोपभवन में जा कर, कुद्ध हो जमीन पर लेट जा ॥२२॥

१ प्रजामावगतस्तेहः —प्रजानां भावं त्र्यमिप्रायं गतःप्राप्तः स्तेहो यस्य स तथोकः । (गो॰) २ त्रव्यवहितायाम् — त्र्रास्तरण रहितायाम् । (शि॰) \* पाठान्तरे—'च'।

मा स्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनमभिभाषथाः। रुद्नती चापि तं दृष्टा जगत्यां शोकलालसा ॥२३॥

जब महाराज दशरथ आवें तब तू न तो उनकी ओर देखना और न उनसे कुछ बातचीत करना—केवल शोकातुर हो रोती हुई, जमीन पर लोटा करना ॥२३॥

दियता त्वं सदा भतु रत्र मे नास्ति संशय: ।
त्वत्कृते स महाराजो विशेदिप हुताशनम् ॥२४॥
इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि, अपने पित को तू बहुत ही
प्यारी है—यहाँ तक कि, वे तेरे लिए आग में भी कूद सकते
हैं ॥२४॥

न त्वां क्रोधियतुं शक्तो न क्रुद्धां प्रत्युदीक्षितुम्। तव प्रियार्थ राजा हि प्राणानिष परित्यजेत् ॥२५॥ महाराज दशरथ न तो मुक्ते क्रुद्ध कर सकते हैं ख्रौर न क्रुद्ध देख ही सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वे तेरे लिए ख्रपने प्राण् तक दे सकते हैं।।२४॥

न ह्यतिक्रमितुं शक्तस्तव दाक्यं महीपति: ।

मन्द्रवभावे वुद्धचस्व सौभाग्यवल भात्मनः ॥२६॥

महाराज दशरथ तेरा कहना कभी नहीं टाल सकते ।
हे त्र्यालसिन! जरा अपने सौन्दर्य के बल की परीचा तो कर
देख ॥२६॥

१ जगत्यां—भूमौ । (शि॰) २ शोकलालसा—शोकव्याप्ते । (शि॰) ३ मन्दस्वभावे —ग्रलसस्वभावे । (गो॰) ४ सौभाग्यवलं —सौन्दर्यवलं । (गो॰)

# मणिमुक्तासुवर्णं च रत्नानिश विविधानि च। दद्यादशरथो राजा मा स्म तेषु मनः कृथाः॥२७॥

परन्तु ( स्मरण रखना ) जब महाराज कितनी ही मिणियाँ, मोती, सोना श्रीर तरह-तरह की बहुमूल्य वस्तुएँ देना चाहें तब तू कहीं लोभ में मत फँस जाना ॥२७॥

यों तौ दैवासुरे युद्धे वरौ दशरथोऽददात्। तौ स्मारय महाभागे सोऽर्थी मा त्वामतिक्रमेत्॥२८॥

किन्तु जो दो वरदान महाराज ने तुभे देवासुर-संग्राम में देने कहे हैं, तू उन्हीं का उन्हें स्मरण कराना श्रीर श्रपना काम निकालने के लिए भली भाँति यत्न करना, भूलना मत ।।२८।।

यदा तु ते वरं दद्यात्स्वयम्रत्थाप्य राघवः। व्यवस्थाप्यः महाराजं त्विममं द्युपा वरम्॥२९॥

जब महाराज दशरथ, स्वयं तुभे भूमि से उठा कर वरदान देने को उद्यत हों, तब उनको सौगन्ध खिला कर ( अर्थात् सत्य-पाश से जकड़ कर ) ये वर माँगना कि ॥रेध॥

रामं प्रत्राजयारण्ये नव वर्षाणि पश्च च। भरतः क्रियतां राजा पृथिव्याः पार्थवर्षभः॥३०॥

हें नृपश्रेष्ठ ! रामचन्द्र को १४ वर्षों के लिए वन में भेजो और भरत को पृथिवी का राजा बनाओ। अर्थात् भरत को राज्य दो।।३०।।

१ रतानि —श्रेष्ठवस्त्नि । (गो०) २ व्यवस्थाप्य — शपथैः सत्ये स्यापयित्वा । (रा०)

# चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रवाजिते वनम्। रूढश्वश कृतमूलश्चर शेषं स्थास्यति ते सुतः॥३१॥

रामचन्द्र के चौदह वर्षों तक वन में रहने से भरत का राज्य हढ़ हो जायगा ( अर्थात् प्रजाजनों के मन पर वे अपना प्रभाव जमा लेंगे) और सदा भरत जी ही राजा बने रहेंगे अर्थात् भरत के राज्य की जड़ जम जायगी।।३१॥

रामप्रवाजनं चैव देवि याचस्व तं वरम्। एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव भामिनी॥३२॥

हे भामिनी! तूदशरथ से राम का वनवास माँग--इसीसे तेरे पुत्र के सब काम बन जायँगे ॥३२॥

> एवं प्रवाजितश्चे व रामोऽरामो भविष्यति । भरतश्च श्रहतामित्रस्तव राजा भविष्यति ॥३३॥

(इतने दीर्घकाल तक) वनवासी होने पर राम की प्रीति लोगों के मन से निकल जायगी और फिर प्रजा उनको न चाहेगी और भरत जी का कोई शत्रु भी न रह जावेगा और वे शत्रु रहित राजा होंगे (अर्थात् उनको अवाधित राज्य मिलेगा)॥३३॥

येन कालेन रामश्र वनात्मत्यागमिष्यति। तेन कालेन पुत्रस्ते रूढ मूलो भविष्यति ॥३४॥

१ रूढः — प्रसिद्धः । (गो०) २ कृतमूलः — स्ववशीकृतमूलवलइत्यर्थः (गो०)

<sup>#</sup> पाठान्तरे -- "गतामित्रस्तव"

<sup>†</sup> पाठान्तरे-कृतमूलो।

जब तक रामचन्द्र वन से लौटेंगे, तब तक भरत के राज्य की नींव श्राटल हो जायगी ॥३४॥

संग्रहीतमनुष्यश्च सुरुद्धिः सार्धमात्मान्। प्राप्तकालं तु ते मन्ये राजानं वीतसाध्वसा<sup>१</sup>॥३५॥

श्रच्छी प्रकार प्रजा का पालन कर उन्हें प्रसन्न कर लेने पर, इष्ट मित्रों सहित (राजसिंहासन पर) भरत जी की जड़ जम जायगी। श्रतः जब महाराज तुमे वर देने लगें, तब तू महाराज से निर्भय हो।।३४॥

रामाभिषेकसम्भारात्रिगृह्य विनिवर्तय। अनर्थमर्थरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया ॥३६॥

श्रीर श्रामहपूर्वक रामचन्द्र के श्रिभिषक की तैयारियाँ रुकवा देना। (श्रन्त में) मन्थरा की इन श्रन्थ भरी बातों को, कल्याण-युक्त वचनों के रूप में कैकेयी ने प्रहण किया। श्र्थात् मन्थरा की बुरी सलाह को कैकेयी ने भली समभ तद्नुसार काम करना स्वीकार किया॥३६॥

हृष्टा प्रतीता कैकेयी मन्थरामिद्रव्रवीत्। सा हि वाक्येन कुञ्जायाः किशोरी वोत्पर्थं गता ॥३७॥

कैकेयी, मन्थरा की बात सुन कर प्रसन्न और सन्तुष्ट हुई खीर छोटे बच्चे वाली घोड़ी की तरह पराधीन हो कुपथ को अवलंबन कर कहने लगी अथवा हर्षयुक्त हो अति विश्वास के साथ कैकेयी मन्थरा से बोली। उस समय कैकेयी मन्थरा की

१ वीतसाध्वसा—विगतभया। (गो०) २ किशोरी—बडवा। (गो०); नित्यिकशोरत्वविशिष्ट। (शि०) बातों में त्रा, वैसी ही ही गई थी जैसे घोड़ी त्रातुर हो त्रपने बच्चे के पास जाने के लिए कुपथ में जाने से कोड़े से पीटी जाने पर भी, नहीं रुकती ॥३७॥

[टिप्पणी — उक्त श्लोक में "किशोरी" शब्द प्रयुक्त हुआ है।
"रामाभिरामी", "भूषण्" और "विषमपद्व्याख्या" नामक टीकाओं में
"किशोरी" का अर्थ घोड़ी कर कैकेशी की उपमा वत्सवत्सला उत्पर्थगामिनी
घोड़ी से दी गई है, किन्तु पं० शिवसहायराम-कृत "शिरोमणि" टीका में
किशोरी का अर्थ नित्य किशोरविशिष्ट करके इसे कैकेशी का विशेषण्
माना है। यदि शिरोमणि टीकाकार का यह अर्थ मान लिया जाय, तो
किशोरी का अर्थ होता है, बालस्वभाव वाली कैकेशी। किशोरावस्था का
काल १० से १५ वर्ष तक माना जाता है।) अतः उक्त श्लोक में किशोरी
का अर्थ बालिका मान कर समूचे श्लोक का अर्थ यह होगा—

मन्थरा की वातों में बाल-स्वभाव-सुलभ श्रथवा श्रबोध बालिका की तरह कैकेयी श्रा कर, कुमार्गगामिनी हो गई। वह प्रसन्न हो श्रोर उसकी बातों पर विश्वास कर, मन्थरा से यह बोली।।३०।।

[इस अर्थ में एक दोष आता है। वह यह कि नायिकाभेद में स्त्रियों की चार अवस्थाएँ मानी गई हैं—सुग्धा, युवा, प्रौढ़ा और वृद्धा। इसी प्रकार पुरुषों की भी पाँच अवस्थाएँ मानी गई हैं—यथा बाल, पौगएड, किशोर, युवा और वृद्ध। जहाँ पर "किशोरी" शब्द का प्रयोग होता है वहाँ किशोर की स्त्री किशोरी का गौण अर्थ में प्रयोग होता है।]

कैकेयी विस्मयं प्राप्ता परं परमदर्शना। कुब्जे त्वां नाभिजानामि श्रोष्ठां श्रोष्ठाभिधायिनीम् ॥३८॥

१ श्रेष्ठाभिधायिनी — हितैषिग्री । ( रा॰ )

श्रित रूपवती कैकेयी को बड़ा श्राश्चर्य हुआ ( श्राश्चर्य इस बात का कि, महाराज ने इतना बड़ा काम उसको जनाए बिना कैसे करना निश्चित कर लिया ) श्रीर बोली—श्रथवा हे मन्थरे! मैं नहीं जानती थी कि, तू सर्वश्रेष्ठ बोलने वाली है या सब से बढ़ कर मेरा हित समभने वाली है ॥३८॥

पृथिन्यामसि कुन्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चये । त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी ॥३९॥

इस पृथिवी तल पर जितनी कुबड़ी स्त्रियाँ हैं उन सब में तू निश्चय ही सब से बढ़ कर बुद्धिमती है। तू सदा मेरा हित करने वाली है।।३६।।

नाहं समवबुध्येयं कुब्जे राज्ञश्चिकीर्षितम्। सन्ति दु:सिश्विताः कुब्जा वकाः परमदारुणाः ॥४०॥ हे कुब्जे ! मैं अभी तक महाराज की चाल न समक सकी थी।

इस संसार में जितनी कुंबड़ी हैं, वे सब श्रंग टेढ़े होने के कारण दुष्ट स्वभाव श्रोर कठोर हृद्य होती हैं।।४०।।

त्वं पद्ममित्र वातेन सन्नता प्रियदर्शना। उरस्तेऽभिनिविष्टं वै यावत्स्कन्धं समुन्नतम् ॥४१॥

किन्तु तुक्तमें इन बातों का लेश भी नहीं है। क्योंकि जैसे सहज सुन्दर कमलपुष्प, पवन के क्षोंके से क्षुक्र कर टेढ़ा हो जाता है, परन्तु उसकी कोई निन्दा नहीं करता, वैसे ही तेरे अंग टेढ़े होने पर भो तू सुखरूपा होने के कारण निन्दा करने के योग्य नहीं है। तेरा वन्नःस्थल कंधे तक माँस से भरा हुआ और ऊँचा है ॥४१॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे - परम पापिकाः।

अधस्ताच्चोदरं शातं १ सुनाभिमव लिजिनतम्। परिपूर्णं तु जवनं सुपीनौ च पयोधरौ ॥४२॥

श्रीर नीचे की श्रोर बहुत ही पतला है। मानो छाती की ऊँचाई देख लिजत हो भीतर धँस गया है। तेरी दोनों जंघाएँ भरी हुई श्रीर दोनों स्तन बड़े मोटे श्रीर कठोर हैं॥४२॥

विमलेन्दुसमं वक्त्रमहो राजसि मन्थरे। जघनं तव निमृष्टं रशनादामशोभितम् ॥४३॥

हे मन्थरे ! तेरा मुख विमल चन्द्रमा जैसा है। इन्हीं सब गुणों से तू (कुबड़ी होने पर भी) बड़ी सुन्दर मालूम पड़ती है। तेरी जंबाएँ साफ अर्थात बालों रहित हैं और करधनी से भूषित हैं। 183॥

जङ्घे भृशमुपन्यस्ते पादौ चाप्यायतावुभौ। त्वमायताभ्यां सविथभ्यां मन्थरे श्लौमवासिनी ॥४४॥

जाँघें भारी होने से मानो एक दूस्री से मिली ही जाती हैं। दोनों चरण लंबे से लंबे हैं। हे मन्थरे! जब तू चौड़ी पिंडुलियों तक रेशमी साड़ी पहिन कर,॥४४॥

अग्रतो मम गच्छन्ती राजहंसीय राजसे। आसन्याः शम्बरे मायाः सहस्रमसुराधिपे॥४५॥

मेरे त्रागे चलती है, तब तू राजहंसी की तरह शोभायमान देख पड़ती है। शंवरासुर के पास जो हजार मायाएँ थीं।।४४॥

१ शान्तं —कृशं। (गो०) २ निमृ ष्टं — ग्रत्यन्त शुद्धं, लोमादिरहितं। (रा०)

सर्वास्त्विय निविष्टास्ता भूयश्चान्याः सहस्रशः। तवेदं स्थगु यदीर्घ रथघोणमिवायतम्॥४६॥ केवल वे ही नहीं, बल्कि और भी हजारों माया तुममें हैं, (अर्थात् तू उन सब को जानती है) पहिए के नाह की तरह तेरे इस उठे हुए कूबड़ में ॥४६॥

मतय: क्षत्रविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते। अत्र ते प्रतिमाक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरण्मयीम् ॥४७॥

बुद्धि श्रीर राजनीतिक चालें श्रीर चालािकयाँ भरी हुई हैं। सो मैं ऐसा सोने का हार तुमे पहनाऊँगी जो इस कूबड़ पर भूला करेगा।।४७॥

अभिषिक्ते च भरते राधवे च वनं गते। जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन १ असुन्दरि ॥४८॥

हे सुन्दरी! भरत को राज्य मिलने पर तथा रामचन्द्र के वनवासी होने पर मैं तेरे इस माँसपिगड (कूबड़) को उत्तम तपे हुए सुवर्ण के पात्रों से तुरन्त ढक दूँगी ॥४८॥

लब्धार्था च मतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगु।

मुखे च तिलकं चित्रं जातरूपमयं ग्रुभम् ॥४९॥ कार्य की सफलता में विश्वास हो जाने पर तेरे इस कूबड़ पर चन्दन लगाऊँगी झौर माथे पर पक्के सोने का रत्नजटित तिलक भी रखूँगी ॥४६॥

१ सुनिष्टसेन — सुद्भुतेन । (गो॰) २ प्रतीता — सन्तुष्ट । (गो॰) ३ चित्रं — नाना रत्नखचिततयानाना वर्णे । (गो॰)

<sup>पाठान्तरे—मन्थरे ।</sup> 

#### नवमः सर्गः

कारियण्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च ।

परिधाय शुभे वस्त्रे देवतेव चरिष्यसि ॥५०॥
हे मन्थरे ! तेरे लिए मैं सब गहने सोने के बनवाऊँगी।
सब गहने व सुन्दर वस्त्र पहिन कर देवता के समान तू जहाँ
चाहे वहाँ जा सकेगी॥४०॥

चन्द्रमाह्वयमानेन मुखेना अपतिमेन च। गमिष्यसि गति मुख्यां गर्वयन्ती द्विषज्जनम् ॥५१॥

चन्द्रमा से स्पर्धा करने वाले, उपमारहित अपने मुख के द्वारा तू मेरी सौतों को तिनके के समान समक्त, उनके सामने तू अकड़ कर चलेगी।।४१।।

तवापि कुब्जाः कुब्जायाः सर्वाभरणभूषिताः। पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम ॥५२॥

समस्त त्राभूषणों से सजी हुई त्र्यनेक कुनड़ी स्त्रियाँ, तेरे चरणों की सेवा वैसे ही करेंगी जैसे तू मेरी सेवा करती है।।४२।।

प्रशस्यमाना सा कुब्जा कैकेयीमिद्मब्रवीत्। शयानां शयने शुभ्रे वेद्यामित्रिशिखामिव॥५३॥

मन्थरा, इस प्रकार प्रशंसा किए जाने पर वेदी की अग्निशिखा के समान श्वेत शय्या पर लेटी हुई कैकेयी से बोली ॥४३॥

गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणि विधीयते। उत्तिष्ठ कुरु कल्याणि राजानमनुदर्शय ॥५४॥

त्राह्मयमानेन—स्पर्धमानेन । (गो०) २ मुख्यां — तृणीकृतसर्व-जनां । (गो०) ३ द्विषज्जनम् — मत्सपत्नीजनं । (गो०) ४ त्रानुदर्शये — प्रतोत्त्रस्वेत्यर्थः (गो०)

\*पाठान्तरे—'प्रतिमानना'। † पाठान्तरे—इति प्रशस्यमाना। वा॰ रा॰ ऋ०—७

हे कल्याणि ! जब जल वह कर निकल गया तब बाँध बाँधने से क्या लाभ हो सकता है ? अतएव उठ कर अपने कार्यसाधन में लग और क्रोधागार में जा महाराज के आने की प्रतीज्ञा कर ॥४४॥

तथा पोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह। क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्विता ॥५५॥

इस प्रकार कुटजा द्वारा उत्साहित किए जाने पर, बड़े-बड़े नेत्रों वाली कैकेयी, जिसे अपने सौभाग्य का बड़ा गर्व था, मन्थरा-सहित कोपभवन में पहुँची ॥४४॥

> अनेकशतसाहस्रं मुक्ताहारं वराङ्गना। अवमुच्य वरार्हाणि ग्रुभान्याभरणानि च॥५६॥

वहाँ पहुँचते ही कैकेयी ने कई लाख के मोती के एक हार को ख्रीर अन्य मूल्यवान गहनों को उतार कर, जमीन पर फेंक दिया॥४६॥

ततो हेमोपमा तत्र कुब्जावाक्यवशंगता। विश्य भूमौ कैकेयी मन्थरामिद्मन्नवीत्॥५७॥

उस समय सोने के रंग के समान रंगवाली कैकेयी, कुबड़ी की बातों में आ, जमीन पर लेट कर मन्थरा से कहने लगी।।४०।।

इह वा मां मृतां कुब्जे तृपायावेदियष्यसि । वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यति क्षितिम्॥५८॥

हे कुब्जे! या तो तुमें महाराज को मेरे यहाँ मरने ही की खबर सुनानी पड़ेगी या रामचन्द्र को वन जाना पड़ेगा और भरत को राज्य मिलेगा ॥४५॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

न सुवर्णेन मे हाथों न रहार्ने च भोजनै:।
एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥५९॥
मुक्ते अब न तो गहनों से और न रहनों से और न स्वादिष्ट
भोजनों ही से कुछ मतलब है। अगर राम का राज्याभिषेक हुआ

तो बस, मेरे प्राण का यहीं अन्त भी है।।४६।।

अथो पुनस्तां महिषीं महीक्षितो वचोभिरत्यर्थमहापराक्रमै:

उवाच कुब्जा भरतस्य मातरं हितं वचो राममुपेत्य चाहितम् ॥६०॥

कैकेयी के इन वचनों को सुन, फिर भी मन्थरा बंड़े क्रूर वचनों से जो रामचन्द्र के पत्त में अहितकर थे, कैकेयी को उपदेश करने जागी ॥६०॥

> प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवो यदि ध्रुवं त्वं ससुता च तप्स्यसे । अतो हि कल्याणि यतस्व तत्तथा यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते ॥६१॥

हे कल्याणि ! तू अपने मन में यह निश्चय समभ ले कि, यदि रामचन्द्र कहीं राजा हो गए तो तू अपने पुत्र सहित दुःख पानेगी। अतएव ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत ही को राज्य मिले ।।६१॥

> तथातिविद्धा महिषी तु कुञ्जया समाहता वागिषुभिर्मुहुर्मुहु:।

१ महापराक्रमैः — ग्रातिक रैः। (रा०)

निधाय हस्तौ हृदयेऽतिविस्मिता

शशंस कुञ्जां रुषिता पुन: पुन: ॥६२॥

इस प्रकार रानी कैकेयी मन्थरा के वचन रूपी बागों से बारंबार विद्ध हो, अपने दोनों हाथों को अपने हृद्य पर रख, आश्चर्यान्वित हो और कोध में भर बोली ॥६२॥

> यमस्य वा मां विषयं गतामितो निशाम्य कुन्ने प्रतिवेदियिष्यसि । वनं गते वा सुचिराय राघवे

समृद्धकामो भरतो भविष्यति ॥६३॥

हे कुब्जे ! या तो तू मुक्ते यम के घर पहुँची हुई देखने का संवाद ही महाराज को जा कर सुनावेगी अथवा दीर्घकाल के लिए रामचन्द्र ही वनवासी होंगे और भरत को राज्य मिलेगा।।६३॥

अहं हि नैवास्तरणानि न स्नजों न चन्दनं नाञ्जनपानभोजनम्। न किञ्चिदिच्छामि न चेह जीवितं न चेदितो गच्छिति राघवो वनम्॥६४॥

यदि रामचन्द्र वन न गए तो मैं न तो शैया पर लेटूँगी, न फूलमाला धारण करूँगी, न चन्द्रन लगाऊगी, न आँखों में अंजन आँजूँगी, न अन्न और जल ही प्रहण करूँगी। मुमे ( अब सिवाय भरत के राज्याभिषेक के ) और कोई इच्छा नहीं है । ( यदि यह पूरी न हुई तो ) मैं अब जीना भी नहीं चाहती।।६७॥

पाठान्तरे—कुपिता ।

अथैतदुक्त्वा वचनं सुदारुणं निधाय सर्वाभरणानि भामिनी। असंद्वतामास्तरणैन अमेदिनी— मथाधिशिश्ये पतितेव किन्नरी। 1६५॥

इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा कर ख्रौर सब गहनों को उतार, कैकेयी बिस्तर रहित पृथिवी पर किन्नरी की तरह लेट गई ॥६४॥ उदीर्णसंरम्भतमोद्यतानना तथाऽवमुक्तोत्तममाल्यभूषणा नरेन्द्रपत्नी विमना बभूव सा

तमोद्रता चौरिव मग्नतारका ॥६६॥

इति नवमः सर्गः ॥

रानी का मुखमगडल कोधान्धकार से युक्त और शरीर फूल-मालाओं और आभूषणों से शून्य, उसी प्रकार का जान पड़ने लगा, जिस प्रकार का ताराओं से रहित और अन्धकारमय आकाश जान पड़ता है।।६६।।

श्रयोध्याकाएड का नवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना ।

一:緣:一

दशमः सर्गः

-:0:-

विद्रिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशम्। तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्धेव किन्नरी॥१॥

**\*पाठान्तरे-**-मेदिनीम् तदाघि ।

अनन्तर पापिनी मन्थरा के भली भाँति समसाने-बुमाने से रानी कैकेयी, विष में बुक्ते तीर से घायल किन्नरी की तरह जमीन पर लेट गई ॥१॥

निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी। मन्थराये शनै: सर्वमाचचक्षे विचक्षणा ॥२॥

अत्यन्त चतुर रानी कैकेयी मन ही मन अपना कर्तव्य भली भाँति निश्चित कर, उसे धीरे-धीरे मन्थरा को बतलाने लगी।।२॥

सा दीना निश्चयं कृत्वा मन्थरावाक्यमोहिता। नागकन्येव नि:श्वस्य दीर्घमुष्णं च भामिनी ॥३॥

उस समय खिन्नमना कैकेयी मन्थरा की बातों में आ, नागिन की तरह लंबी गरम साँसे लेती जाती थी ।।३।।

मुहूर्तं चिन्तयामास मार्गश्मात्मसुखावहम्। सा सुहृचार्थकामा च तिन्नशम्य सुनिश्चयम्॥४॥ बभूव परमप्रीता सिद्धि प्राप्येव मन्थरा। अथ साऽमर्षिता देवी सम्यक्कृत्वा विनिश्चयम्॥५॥

मन्थरा अपनी सखी कैकेयी को अपने वचनानुसार ही कार्य करने में तत्पर जान तथा कार्य की सिद्धि समम्म, अति प्रसन्न हुई । डाह के मारे कैकेयी भी सब बातों को भली भाँति सोच और निश्चय कर ॥४॥४॥

१ मार्गम् - मंथरोक्तं। (वि०) २ - निशम्य - श्रुत्वा (गो०)

संविवेशाबला भूमौ निवेश्य भुकुटीं मुखेः । ततश्चित्राणि माल्यानि दिन्यान्याभरणानि च ॥६॥

वह महा क्रोध में भर, श्रौर भोहें टेढ़ी कर, भूमि पर लेट रही। रत्न-जटित हार तथा अन्य बढ़िया-बढ़िया आभूषण ॥६॥

अपविद्धानि कैकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे। तया तान्यपविद्धानि मूल्यान्याभरणानि च ॥७॥ अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः। क्रोधागारे निपतिता सा वभौ मिलनाम्बरा॥८॥

कैकेयी ने उतार कर जमीन पर फेंक दिए। जमीन पर बिखरे पड़े हुए वे बहुमृल्य त्राभूषण वैसे ही सुशोभित जान पड़ते थे, जैसे त्राकाश में तारागण सुशोभित होते हैं। मैले वस्त्र पहिने हुए कोपभवन में पड़ी हुई कैकेयी।।७।।८।।

एकवेणीं दृढं बद्ध्वा गतसत्त्वेव किन्नरी। आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम्।।९॥

सब वालों को एकत्र कर श्रीर एक मजबूत गाँठ लगा स्वर्गलोक से गिरी हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। जब महाराज राम के राज्याभिषेक की तैयारियाँ करने की श्राज्ञा मंत्रियों को दे, ।। ।।।

उपस्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम्। अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जिज्ञवान्<sup>र</sup> ॥१०॥

१ मुखे भ्रुकुटीं निवेशः — क्रोधातिशयेन । रा० ) २ जिल्लवान् — रामाभिषेकः प्रसिद्धः निश्चित इति । इतःपूर्वे कैकेय्यानश्रुतिगोचरइति ज्ञातवान् । (रा०)

श्रीर समस्त सभासरों को विदा कर, रिनवास में पहुँचे श्रीर सोचा कि, श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक होना श्राज सर्व-साधारण में तो प्रसिद्ध हो गया, परन्तु रानियों को इसकी सूचना नहीं हुई ॥१०॥

मियार्हा भियमाख्यातुं विवेशान्तः पुरं वशी । स कैकेय्या यहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशाः ॥११॥

अतएव यह शुभ संवाद अपनी प्यारी रानियों से भी कहें। यह विचार महायशस्वी महाराज दशरथ रनवास में गए। वे सब से प्रथम कैकेयी के सर्वोत्तम भवन में पधारे ॥११॥

पाण्डराभ्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकर:। गुक्रवर्हिणसंघुष्टं क्रीश्रद्धंसहतायुतम् ॥१२॥

चन्द्रमा जैसे राहुयुक्त उजले त्राकाश में प्रवेश करता है, वैसे ही महाराज दशरथ कैकेयी के भवन में पधारे । उस समय कैकेयी के घर में सुग्गे, मोर, क्रोंच त्रीर हंस बोल रहे थे।।१२॥

वादित्ररवसङ्घुष्टं कुब्जावामनिकायुतम्। छतायहैश्रित्रयहैरश्रमपकाशोकशोभितै: ॥१३॥

कहीं पर बाजे बज रहे थे, जगह-जगह कुनड़ी, नाटी, टेढ़ी मेढ़ी दासियाँ दीख पड़ती थीं, कहीं पर लतामगडप बने हुए थे, कहीं पर ऐसे कमरे थे, जिनमें सुन्दर तसवीरें लटक रही थीं (या दीवालों पर चित्र चित्रित थे ) त्रीर जगह-जगह चम्पा और अशोक के वृत्त (घर की) शोभा बढ़ा रहे थे।।१३।।

१ वशी--स्वतन्त्रः। (गो०) २ चित्रगृहैः--चित्रयुक्त गृहैः। (रा०)

# दान्तराजतसौवर्णवेदिकाभिः समायुतम् । नित्यपुष्पफलैट क्षेवीपीभिश्रोपशोभितम् ॥१४॥

भवन के भीतर की वेदियाँ हाथीदाँत, चाँदी ख्रौर सोने की बनी हुई थीं, जगह-जगह नित्य फूलने ख्रौर फलने वाले युच ख्रौर बावड़ियाँ, घर की शोभा बढ़ा रही थीं।।१४॥

दान्तराजतसौवर्णैः संद्वतं परमासनैः। विविधेरत्रपानैश्र भक्ष्यैश्र विविधेरपि॥१५॥

वैठने के लिए हाथीदाँत के काम के चाँदी-सोने के पीढ़े ( कुर्सियाँ ) रखे हुए थे । विविध प्रकार के ऋन्त, पान, भद्दय-भोज्य पदार्थ रखे थे ।।१४॥

उपपन्नं महाहेँश्च भूषणैस्त्रिदिवोपमम्। तत्प्रविश्य महाराजः स्वमन्तः पुरमृद्धिमत्॥१६॥

उस घर में अनेक बहुमूल्य गहने रखे थे। (कहाँ तक वर्णन किया जाय) उस घर की शोभा स्वर्ग जैसी हो रही थी। महाराज अपने उस भरेपूरे अन्तःपुर में पहुँचे।।१६॥

न ददर्श पियां राजा कैकेयीं शयनोत्तमे। स कामवल्रसंयुक्तो रत्यर्थं मनुजाधिपः॥१७॥

किन्तु वहाँ उत्तम शय्या पर कैकेयी को न पाया। महा-राज वहाँ कामदेव के ऋत्यन्त सताए हुए ऋौर रति की इच्छा से गए थे॥१७॥ अपश्यन् दियतां भार्या पप्रच्छिश विषसा द<sup>२</sup>च । न हि तस्य पुरा देवी तां वेला मत्यवर्तत ॥१८॥ उन्होंने कैकेयी का नाम ले पुकारा, किन्तु जब उन्हें कुछ भी उत्तर न मिला, तब वे उदास हो गए। क्योंकि इसके पूर्व महाराज के रित के समय कैकेयी कहीं नहीं जाती थी।।१८॥

न च राजा गृहं शुन्यं प्रविवेश कदाचन। ततो गृहगतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत॥१९॥

त्र्योर न (आज के पूर्व) महाराज ही कभी शून्य घर में आए थे। महाराज घर में जा सब से कैंकेयी के बारे में पूछने लगे॥१६॥

यथापुरमविज्ञायः स्वार्थिलिप्सुमपण्डिताम्। प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता रचिताञ्जिल्: ॥२०॥

महाराज ने स्वार्थ में तत्पर (भारत का राज्याभिषेक चाहने वाली) और नादान कैकेशी के बारे में पहले की तरह एक पहरेदारिन से पूछा। तब उसने हाथ जोड़ और डरते-डरते कहा।।२०।।

देव देवी भृशं क्रुद्धा क्रोधागारमभिद्रुता। मतिहार्या वचः श्रुत्वा राजा परमदुर्मनाः ॥२१॥

हे देव! देवी जी तो अत्यन्त कुपित हो कोपागार में चली गई हैं। उस पहरेदारिन के वचन सुन महाराज का मन बहुत बिगड़ गया।।२१॥

१ पप्रच्छ, २ विषसाद—रत्यर्थेपप्रच्छ क्वगतासीत्येवं। प्रत्युत्तरा-भावात् विषसाद च। (गो॰) ३ तांवेलाम्—रतिवेलां।(गो॰)

#### विषसाद पुनभू यो खुलितन्याकुलितेन्द्रियः। तत्रं तां पतितां भूमौ शयानामतथोचिताम्।।२२॥

श्रीर वे वहीं बैठ गए। उस समय महाराज की सब इन्द्रियाँ विकल श्रीर चक्र्यल हो उठीं। (फिर उन्होंने कोपभवन में जा कर देखा कि) रानी श्रमुचित रीति से लेटी हुई है। (अर्थात् जमीन पर बिना कुछ बिछाए मैली धोती पहने तथा गहने उतार कर पड़ी है)।।२२॥

मतप्त इव दुःखेन सोऽपश्यङ्जगतीपतिः। स दृद्धस्तरुणीं भार्याः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् ॥२३॥

यह देख महाराज दुःख से श्रात सन्तप्त हुए। क्योंकि वृद्ध महाराज को वह तरुणावस्था को प्राप्त रानी कैकेयी प्राणों से भी श्राधिक प्यारी थी।।२३॥

अपापः पापसङ्करपां ददर्श धरणीतले। छतामिव विनिष्कृत्तां पतितां देवतामिव ॥२४॥

निष्पाप महाराज ने दुष्ट मनोरथ वाली कैकेयी को कटी हुई लता की तरह अथवा स्वर्ग से ढकेली हुई देवी की तरह जमीन पर पड़ी हुई देखा ॥२४॥

किन्नरीमिव निधू तां<sup>१</sup> च्युता<sup>२</sup>मप्सरसं यथा। \*\*मालामिव परिभ्रष्टां हरिणीमिव संयताम्।।२५॥

१ निभू तां — पुर्यस्ये स्वर्लोकापतताम् । (रा०) २ च्युतां — स्वर्गात्-परिभ्रष्टाम् । (रा०)

अपाठान्तरे—"मायामिव"।

कैकेयी पृथ्वी पर पड़ी हुई ऐसी जान पड़ती, मानो वह पुगयचीण होने पर स्वर्ग से गिरी हुई किन्नरी हो अथवा स्वर्ग-परिभ्रब्टा अप्सरा हो, अथवा टूट कर गिरी हुई माला हो अथवा फन्दे में फँसी हिरनी हो।।२४॥

करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना वने। महागज इवारण्ये स्नेहात्परिममर्श ताम्।।२६॥

श्रथवा शिकारी के विषवाण से घायल की हुई हथिनी है, ऐसी हथिनी रूपिणी कैकेयी को महागज रूपी महाराज दशरथ ने बड़े प्यार से देखा ॥२६॥

> परिमृश्य च पाणिभ्यामभिसन्त्रस्तचेतनः। कामी कमलपत्राक्षी मुवाच वनितामिदम्।।२७॥

वे मन में डरते-डरते ऋपने हाथों से उसका शरीर सुहराने लगे। फिर कामातुर महाराज दशरथ ने उस कमलपत्राची महिला से यह कहा॥२०॥

> न तेऽहमभिजानामि क्रोधमात्मिन संश्रितम्। देवि केनाभि अयुक्तासि वेन वासि विमानिता ।।२८॥

हमें यह भी नहीं मालूम हुआ कि, हमारे ऊपर तुम क्यों कुद्ध हो रही हो ? क्या किसी ने तुम्हारी कुछ निन्दा की है या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है ? जरा बतलाओ तो ॥२८॥

१ कमलपत्राची--इति कामित्वद्योतनं। (गो॰) २ त्र्राभियुक्ता-कृतपराभवा। (रा॰) ३ विमानोनिन्दा। (रा॰)

\* पाठान्तरे--'शप्तािं'।

यदिदं मम दु:खाय शेषे कल्याणि पांसुषु । भूमौ शेषे किमथ त्वं मयि कल्याणचेतसि ।।२९॥

हे कल्याणि ! तुम्हारा इस प्रकार धूल में लोटना हमें बहुत दुःखदायी हो रहा है। (हमारे जीते हुए) तुम जैसी हमारी एक हित चाहने वाली का इस प्रकार जमीन पर लेटने का कारण क्या है ?।।२६।।

भूतीपहतचित्ते व मम चित्तप्रमाथिनी। सन्ति मे कुशला वैद्यास्त्वभितुष्टाश्च सर्वशः॥३०॥

हे प्राण्प्यारी ! तुम प्रेत लगे हुए मनुष्य की तरह, क्यों जमीन पर लोट रही हो। यदि कोई व्याधि अथवा रोग से पीड़ित हो, तो बतलाओ। हमारे यहाँ सब रोगों की चिकित्सा करने वाले और हमारे द्वारा दान-मानादि से सन्तुष्ट कुशल वैद्य हैं ॥३०॥

सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्व भामिनी। कस्य वा ते प्रियं कार्यं केन वा विप्रियं कृतम्॥३१॥

जो तुमें (बात की बात में ) नीरोग और मुखी कर देंगे। हे भामिति ! जरा यह बतलाओं कि बीमारी क्या है ? (यदि कोई बीमारी नहीं है) तो क्या तुम किसी दूसरे को (पुरस्कार दिला) प्रसन्न करना चाहती हो ? अथवा किसी पर अप्रसन्न हो उसको द्गड दिलाना चाहती हो या उसे बरबाद करवाना चाहती हो।।३१।।

कः प्रियं लभतामद्य को वा सुमहदप्रियम्। मा रोदीर्मा चा कार्षीस्त्वं देवि सम्परिशोषणम्॥३२॥

१ पांसुषु — धूलिषु । (रा॰) २ कल्याणचेतिस — ग्रनपकारिणि । (रा॰)

त्रथवा किसका उपकार श्रीर किसका श्रपकार किया जाय ? तुम रोत्रो मत, वृथा श्रपने शरीर की साँसत कर, चेहरा फीका मत करो।।३२।।

अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विम्रुच्यताम्। दरिद्रः को भवेदाढ्यो द्रव्यवान् कोऽप्यिकश्चनः॥३३॥

(हम तुम्हें राजी करने के लिए) अवध्य को भी अभी जान से मरवा सकते हैं अथवा जिसे वध करने की आज्ञा दी जा चुकी है, उसे हम अभी छोड़ भी सकते हैं। यदि किसी धनहीन को धनवान अथवा धनवान को निर्धन करवाना चाहती हो (तो भी बतलाओ) हम तुरन्त ऐसा भी कर सकते हैं॥३३॥

अहं चैव मदीयाश्व सर्वे तव वशानुगाः। न ते किश्चिद्भिपायं व्याहन्तुमहम्रुत्सहे॥३४॥

क्यों कि क्या हम स्वयं ऋौर क्या हमारे आश्रित जन सभी तो तेरे वशवर्ती हैं अर्थात् आज्ञाकारी हैं। तेरी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करने की हममें सामर्थ्य नहीं है ॥३४॥

आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसेच्छिसि। बल<sup>१</sup>मात्मनि जानन्ती न मां शङ्कितुमईसि॥३५॥

यदि हमें अपने प्राण गँवा कर भी कोई काम तेरी प्रसन्नता के लिए करना पड़े तो हम उसे करने को भी तैयार हैं। जरा बतला तो तेरी इच्छा क्या है ? हमारा तुक्तमें कितना प्रेम है यह तो तुक्ते मालूम हो है, अतएव जो चाहती हो सो कह, किसी बात की शङ्का मत कर।।३४॥

१ बलं-प्रेमं। (रा०)

#### करिष्यामि तव भीति सुकृतेनापि ते शपे। यावदावर्तते चक्रं तावती में वसुन्धरा।।३६॥

हम अपने पुरायकमों की शपथ खा कर कहते हैं कि, हम जो तू कहेगी वही करेंगे । देख, इस पृथ्वीमराडल पर जहाँ तक सूर्य घूमता है, वहाँ तक की सारी पृथ्वी हमारे अधिकार में है।।३६॥

पाचीनाः सिन्धुसौवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः । वङ्गाङ्गमगधा मत्स्याः समृद्धाः काशिकोसलाः ॥३०॥ तत्र जातं बहुद्रव्यं धनधान्यमजाविकम् । ततो वृणीष्व कैकेयि यद्यत्त्वं मनसेच्छसि ॥३८॥

द्राविड, सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र, दिल्लापथ, बङ्गाल, श्रङ्ग, मगध, मत्स्य, काशी श्रौर कोशल ये सब देश, जहाँ तरह-तरह की वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं श्रौर जो धनधान्य एवं भेड़-बकरियों से भरे-पूरे हैं—हमारे श्रधीन हैं। इनमें से यदि किसी देश का राज्य चाहती है तो बतला ॥३८॥३८॥

किमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने । तत्त्वं मे ब्रहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम् । तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारमिव भास्करः ॥३९॥

हे भीरु ! तू क्यों जमीन पर पड़ी कब्ट सहती है। हे सुन्दरी ! उठ, उठ । हे केंकेयी ! ठीक-ठीक बतला, तुमें किस बात का डर है। हम उस डर को अभी उसी प्रकार दूर कर देंगे, जिस प्रकार सूर्य देव कुहरे को दूर कर देते हैं।।३६॥

# तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तुकामा तदिशयम् । परिपीडियतुं भूयो भर्तारमुपचक्रमे ॥४०॥

इति दशमः सर्गः ॥

इस प्रकार महाराज द्वारा मनायी जाने पर कैकेयी कुछ-कुछ शान्त हुई, किन्तु महाराज को पीड़ित करने के लिए उनसे कि दु:खदायी श्रप्रिय वचन कहने लगा ॥४०॥

त्रयोध्याकाएड का दसवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना।

-:0:-

### एकादशः सर्गः

-:0:-

तं मन्मथशरैर्विद्धं कामवेगवशानुगम्। उवाच पृथिवीपालं कैकेयी दारुणं वचः॥१॥

कामशर से पीड़ित श्रीर कामदेव के वशीभूत महीपाल दशारथ से कैकेयी ये निठुर वचन बोली ॥१॥

नास्मि विप्रकृताः देव केनचिन्नावमानिता। अभिप्रायस्तु में कश्चित्तमिच्छामि त्वया कृतम्।।२॥

मुक्ते न तो कोई बीमारी है और न किसी ने मेरा अपमान ही किया है। किन्तु मेरी एक इच्छा है, जिसे आप पूरी कर सकते हैं अथवा मेरा एक काम है, जिसे मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ।।२।।

१ विप्रकृता--रोगग्रस्ता। (गो॰)

मितज्ञां मितजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छिसि । अथ तद्व्याहरिष्यामि यदभिप्रार्थितं मया॥३॥

यदि तुम मेरा वह काम करने को राजी हो, तो उसे करने की प्रतिज्ञा करो। तब मैं अपनी वह बात बतलाऊँगी ।।३॥

तामुवाच महातेजाः कैकेयीमीषदुत्स्मितः। कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु मुविस्थि॥४॥ ताम्

कैकेयी का यह वचन सुन, काम से व्याकुल महाराज देशरथ, जमीन पर पड़ी हुई कैकेयी का सिर हाथों से उठा अपनी गोद में रख, मुसक्या कर बोले ॥४॥

अविष्ठिप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतमा मम । मनुजो मनुजन्याघाद्रामादन्यो न विद्यते ॥५॥

हे सौभाग्यगर्वि ते ! क्या तुभे यह नहीं मालूम कि, पुरुषसिंह श्री रामचन्द्र को छोड़, हमारा तुभसे अधिक प्यारा श्रीर कोई मनुष्य नहीं है ॥४॥

तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना। शपे ते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसेच्छिसि ॥६॥

सो तुमसे भी अधिक प्रिय, शत्रुत्रों से अनेय और सब से मुख्य श्रीरामचन्द्र जी की शपथ खा कर, हम कहते हैं कि, जो तृ चाहती हो सो कह ॥६॥

यं मुहूर्तमपश्यंस्तु जीवेयमहं ध्रुवम्। तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्।।।।।।

१ त्र्यविलप्ते—सौभाग्यगर्विते । ( गो॰ ) बा॰ रा॰ श्र॰—५

हे कैकेयी! जिन श्रीरामचन्द्र को देखे बिना एक घड़ी भी जीना हमारे लिए असम्भव है, उन्हीं की शपथ खा कर हम कहते हैं कि, तेरा काम हम करेंगे।।।।।

आत्मना बाऽऽत्मजैश्चान्येट णैश्यं मनुजर्षभम्। तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्॥८॥

हम अपने से और अन्य तीनों पुत्रों से जिन श्रीरामचन्द्र को अधिक मानते या चाहते हैं अथवा अपना शरीर व अन्य तीनों पुत्रों को दे डाल कर भा जिन श्रीरामचन्द्र को रखना चाहते हैं, तेरा वचन पूरा करने को उन्हीं की हम शपथ खाते हैं।।।।।

भद्रे हृदयमप्येतदनुमृश्यो दिरस्व मे । एतत्समीक्ष्य कैकेयि ब्रूहि यत्साधु मन्यसे ॥९॥

हे भद्रे! हमारे हृद्य में तेरे लिए कैसा प्रेम है ऋौर तेरा काम करने के लिए हम शपथ खा चुके हैं, इन बातों पर ध्यान रख कर, जो काम हमसे करवाना चाहती है, उसे भली भाँति समम बूम कर बतला।।।।।

बलमात्मिन पश्यन्ती न मां शङ्कितुमहिस । करिष्यामि तव मीति सुक्रतेनापि ते शपे॥१०॥

हभारी तेरे ऊपर जैसी प्रीति है उसको विचार कर किसी बात की शङ्का मत कर। हम अपने पुगर्यों की शपथ खा कर कहते हैं कि, तू जो कहेगी वही हम करेंगे।।१०।।

१ वृशो — श्रासमम्जाने। ( रा॰) २ श्रातमृशय — विचार्य । ( रा॰ ) ३ साधु — इष्टं। ( गो॰)

### सा तदर्थमना देवी तमभिष्रायमागतम्। निर्माध्यस्थ्यात्प्रहर्षाच बभाषे दुर्वचं वच: ॥११॥

मन्थरा के उपदेश को अपने मन में रखे हुए और अपना मनो-रथ सिद्ध होता जान, भरत का प्रचपात करती हुई और प्रसन्न हो, कैकेयी ये दुर्वचन बोली ।।११॥

तेन वाक्येन संहष्टा तमभिप्रायमात्मनः। व्याजहार महाघोरमभ्यागतमिवान्तकम्॥१२॥

महाराज की बातों से ऋत्यन्त प्रसन्न हो और ऋपना मतलब पूरा करने को आए हुए महाभयङ्कर यमराज की तरह कैकेयी बोली।।१२।।

यथा क्रमेण शपिस वरं मम ददासि च। तच्छुण्वन्तु त्रयस्त्रिशह वाः साग्निपुरोगमाः ॥१३॥

हे महाराज ! आप मुक्ते वर देने की शपथ खा चुके हैं, इस बात के साची अग्नि प्रमुख ३३ देवता रहें। (अर्थात् इस कथन से कैकेयी पति को अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने के लिए टढ़ करती है।)।।१३।।

चन्द्रादित्यौ नभश्चैव ग्रहा राज्यहनी दिशः। जगच पृथिवी चैव सगन्धर्वा सराक्षसा॥१४॥ निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः। ग्रानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भाषितं तव॥१५॥

हि महाराज ! चन्द्रमा, सूर्य, श्राकाश, श्रह, रात, दिन श्रीर दिशाएँ, जगत्, सब लोकों के निवासी, पृथ्वी, गन्धर्व, राज्यस, भूत, गृहदेवता और और भी जो प्राणी हैं, वे सब आपके कथन के साची

सत्यसन्धो महातेजा धर्मज्ञः सुसमाहितः। वरं मम ददात्येष तन्मे शृण्वन्तु देवताः॥१६॥

सत्यसन्ध, महातेजस्वी, धर्मज्ञ, सदैव सावधान रहने वाले महाराज हमको वर देते हैं यह बात सब देवता सुने ॥१६॥ इति देवी महेष्वासं परिगृह्या<sup>१</sup>भिशस्य<sup>२</sup> च । तत: परमुवाचेदं वरदं काममोहितम्॥१७॥

राजमिहषी कैकेयी ने महाधनुर्धारी, वर देने को उद्यत और कामातुर महाराज को वचनबद्ध कर और उनकी प्रशंसा कर कहा।।१७॥

स्मर राजन् पुरा दृत्तं तस्मिन् दैवासुरे रणे। तत्र चाच्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा॥१८॥

हे राजन् ! तुम पहले उस पुरानी बात को स्मरण करो, जब देवासुर-संप्राम में तुम गए थे और शत्रु की मार से जब तुम मृतप्राय हो गए थे।।१८।।

तत्र चापि मया देवं यत्त्वं समभिरक्षितः। जोग्रत्या यतमानायास्ततो मे भाददा वरौ।।१९॥

१ परिगृह्य-परिवर्तनान्निवर्त्य २ अभिशस्य सत्यसन्ध इत्यादिना स्वकार्यस्ययाच स्तुत्वा च । (रा०) उस समय मैंने जाग कर छोर बड़े यहत से तुम्हारी रज्ञा की थी। तब जागने पर अथवा होश में आने पर, तुमने मुक्ते दो वर दिए थे।।१६॥

तौ तु दत्तौ वरौ देव निक्षेपौ मृगयाम्यहम् । तवैव पृथिवीपाल सकाशे सत्यसङ्गर ॥२०॥

हे सत्यवादी राजन् ! उन दोनों वरों को मैंने तुम्हारे पास घरोहर की तरह रखवा दिया था। उन्हीं दोनों वरों को तुमसे मैं इस समय माँगती हुँ ॥२०॥

तत्मतिश्रुत्य धर्मेण न चेद्दास्यसि मे वरम् । अद्यैव हि महास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता ॥२१॥

श्रीर यदि धर्मानुसार प्रतिज्ञा करके तुम वे दोनों वर मुक्ते इस समय न दोगे तो अपने इस अपमान के कारण तुम्हारे सामने मैं मर जाऊँगी ॥२१॥

वाङ्मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववंशे कृत: । प्रचस्कन्द विनाशाय पाशं मृग इवात्मन: ॥२२॥

महाराज दशरथ को कैकेयी ने केवल वाणी से अपने वश में उसी तरह कर लिया, जिस तरह (बहेलिया) हिरन को मारने के लिए जाल में बाँध लेता है ।।२२॥

ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम्। वरौ यौ मे त्वया देव तदा दत्तौ महीपते॥२३॥

तद्नन्तर वर देने वाले और काममोहित महाराज से कैकेयी बोली कि, हे देव ! तुमने मुफ्ते जो दो वर उस समय दिए थे ॥२३॥

तौ तावदहमद्येव वक्ष्यामि शृणु मे वच:। योऽभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकल्पितः ॥२४॥

उन दोनों को मैं अभी माँगती हूँ। सुनो रामचन्द्र के अभिषेक के लिए जो सामान सँ जोया गया है ॥२४॥

अनेनैवाभिषेकेन भरतो मेऽभिषिच्यताम्। यो द्वितीयो वरो देव दत्तः भीतेन मे त्वया ॥२५॥ तदा दैवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः। नव प्रश्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः॥२६॥

उससे मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाय-( यह तो एक वर हुआ) । हे देव ! तुमने देवासुर-संग्राम में प्रसन्न हो जो दूसरा वर देने को कहा था उसके लेने का समय अब आ गया है। वह यह है कि, चौद्ह वर्षों तक वन में रह कर ॥२४॥२६॥

चीराजिमजटाधारी रामी भवतु तापसः। - भरतो भजतामद्य यौवराज्यमकण्टकम्।।२७॥

रामचन्द्र जटा-वल्कल धारण कर तापस वेष में रहें। मेरे पुत्र भरत आज ही निष्कगटक राज्य भोगें।।२७॥

एष मे परमः कामो दत्तमेव वर्र हणे। अयानैव हिं पश्येय प्रयान्त राधवं वसम्।।२८॥ बस, यही मेरी परम कामना है। आपके दिए हुए ही वर मैं माँगती हूँ। मैं राम का वनगमन आज ही देखना चाहती हूँ॥रूपा

स राजराजो भव सत्यसङ्गरः
कुलं च शीलं च हि रक्ष जन्म च।
परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तमं
तपोधनाः सत्यवचो हितं नृणाम्॥२९॥
इति एकादशः सर्गः।

हे राजन् ! अब तुम सत्यप्रतिज्ञ बन कर अपने कुल, शील और जन्म की रचा करो । क्योंकि ऋषिगण, मनुष्यों के हितार्थ, सत्य ही को स्वर्ग प्राप्ति के लिए परमोत्तम साधन बतलाते हैं ॥२६॥

त्रयोध्याकार्छ'का ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त हुत्रा I

-:0:-

## द्वादशः सर्गः

-:0:-

ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः। चिन्तामभिसमापेदे मुहूतं प्रतताप च।।१॥

कैकेशो की इन कठोर बातों को सुन, महाराज दशरथ बहुत

किंतु मे यदि वा स्वमश्चित्तमोहोऽपि वा मम। अनुभूतोपसर्गी वा मनसोवाष्युपद्रवः ॥२॥

१ मनसोवाप्युपद्रवः — ग्राघिन्याधिजनितविक्षेपौवा । (वि०)

त्रीर सोचने लगे —क्या हम यह दिन में ही स्वप्न देख रहे हैं, या हमारे चित्त को मोह प्राप्त हो गया है या भूत-प्रेत की बाधा है, अथवा किसी दुष्ट यह की पीड़ा है, अथवा आधिव्याधिजनित यह कोई उपद्रव है ? ॥२॥

इति सञ्चिन्त्य तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम्। प्रतिलभ्य चिरात् संज्ञां कैकेयीवाक्यतापित: ॥३॥

बहुत सोचने-विचारने पर भी महाराज का मन सुखी न हुआ। कुछ काल पीछे जब वे प्रकृतस्थ हुए तब कैकेयी की बातों को स्मरण कर परम तप्त, ॥३॥

व्यथितो विक्लवरचैव व्याघीं दृष्टा यथा मृगः। असंद्रतायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन्॥४॥

व्यथित स्प्रौर विकल उसी प्रकार हुए, जिस प्रकार हिरन शेरनी को देख कर व्यथित, विकल स्प्रौर सन्तप्त होता है। उस समय महाराज दशरथ बिना स्थासन के भूमि पर बैठे-बैठे दीर्घ साँसें ले रहे थे ॥४॥

मण्डले पन्नगो रुद्धो मन्त्रौरिव महाविष:। अहो धिगिति सामर्षे। वाचमुक्तवा नराधिप:॥५॥

मानो मन्त्रमण्डल के भीतर घिरा हुन्ना मन्त्रमुग्ध महाविष-धर सर्प फुफकारता हो । क्रोध में भर महाराज ने कहा "मुक्ते धिकार है" ॥४॥

मोहमापेदिवानभूयः शोकोपहतचेतनः। चिरेण तु चृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुः खितः।।६॥ यह कह शोक से विह्वल महाराज फिर मूर्चिछत हो गए । देर तक मूर्छित रह कर, जब वे सचेत हुए, तब अत्यन्त दुखी हुए।।६।

कैकेयीमब्रवीत्कुद्धः पदहित्रव चक्षुषा। नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि॥७॥

श्रीर क्रोध में भर कैकेयी को इस तरह देखा, मानो उसे भरम ही कर देंगे ! तदनन्तर उससे बोले, श्ररी नृशंसा ! पापस्वभावे ! श्रीर कुल का सत्यानाश करने वाली ! ॥७॥

किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयाऽपि वा।

सदा ते जननीतुल्यां द्वतिं वहति राघवः ॥८॥

श्रीरामचन्द्र ने या हमने तेरा क्या बिगाड़ा है । श्रीरामचन्द्र तो गर्भधारिणी माता के समान सदा तेरे साथ बर्ताव करते हैं॥ ।

तस्यैव त्वमनर्थाय किन्निमित्तमिहोद्यता।
त्वं मयात्मविनाशार्थं भवनं स्वं प्रवेशिता।।९॥

श्रीरामचन्द्र का इस प्रकार का श्रानर्थ करने को तू क्यों तैयार हुई है। हाय ! हमने श्रपना नाश (श्रपने हाथों ही से ) करने के लिए तुक्ते श्रपने घर में बुलाया ॥।।।

अविज्ञानान्तृपसुता व्याली तीक्ष्णविषा यथा। जीवलोको यथा असर्वे। रामस्याह गुणस्तवम् ॥१०॥

हमने तो तुमे राजकुमारी सममा था, हम यह नहीं जानते थे कि, तू उप्र विषधारिणो साँपिन हैं। जब सारे लोग श्रीरामचन्द्र जी के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, ।।१०॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे--यदा ।

## अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम्। कौसल्यां वा सुमित्रां वा त्यजेयमपि वा श्रियम्॥११॥

तब हम कौनसा अपराध लगा कर ऐसे प्यारे पुत्र का त्याग करें। हम कौसल्या, सुमित्रा और राज्य को भी त्याग सकते हैं।।११॥

> जीवितं वात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम्। परा भवति मे पीतिद्देष्टा तनयमग्रजम्।।१२॥

इतना ही नहीं, बल्कि हम अपने प्राण तक त्याग सकते हैं; किन्तु अपने प्राणाधार पितृवत्सल श्रीरामचन्द्र को नहीं त्याग सकते । अपने ज्येष्ठ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी को देखने से हमारा मन परम प्रसन्न होता है ॥१२॥

अपश्यतस्तु मे रामं नष्टा भवति चेतना। तिष्ठेल्लोको विना सूर्यं सस्यं वा मलिलं विना॥१३॥

श्रीर श्रीरामचन्द्र को न देखने से हमारी सुधबुध नष्ट हो जाती है। बिना सूर्य के लोक भले ही बने रहें, बिना जल बरसे अन्न भले ही उत्पन्न हो।।१३।।

> न तुःरामं विना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम्। तद्र त्यज्यतामेष निश्चयः पापनिश्चये॥१४॥

किन्तु बिना श्रीरामचन्द्र के त्रण भर भी हमारे प्राण शरीर में नहीं रह सकते। अतः हे पापिन ! बस कर और इस हठ को छोड़ दे ॥१४॥ अपि ते चरणौ मूर्ध्ना स्पृशाम्येष प्रसीद मे । किमिदं चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम् ॥१५॥

हम अपना सिरं तेरे चरणों में रखते हैं, हम पर प्रसन्न हो। हे पापिन ! ऐसा कठोर ठान तूने किस लिए ठाना है ? ।।१४॥

अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये। अस्तु यत्तत्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति॥१६॥ स मे ज्येष्ठ: सुत: श्रीमान् धर्मज्येष्ठ इतीव मे। तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्॥१७॥

यदि तू यह जानना चाहती है कि हम भरत को प्यार करते हैं कि नहीं, तो तू परीचा लों; किन्तु तू स्वयं श्रीरामचन्द्र के बारे में पहले जो यह कह चुकी है कि, हमारे च्येष्ठ पुत्र श्रीराम धर्म- च्येष्ठ होने के कारण राज्य पाने के अधिकारी हैं सो यह बात क्या तूने मेरी खुशामद करने को कही थी अथवा श्रीरामचन्द्र से अपनी टहल करवाने को कही थी ?।।१६।।१७।।

तच्छुत्वा शोकसन्तप्ता सन्तापयसि मां भृशम्। आविष्टाऽसि गृहं शून्यं सा त्वं परवशं गता॥१८॥

श्रीरामचन्द्र जी के राज्याभिषेक को सुन, तू शोकसंतप्त स्वयं हुई श्रीर मुक्ते भी शोकसन्तप्त कर रही है, सो जान पड़ता है सूने घर में रहने से तेरे सिर पर कोई प्रेत सवार हो गया है, इसीसे तू श्रापने श्रापे में नहीं है ॥१८॥

इक्ष्वाक्णां कुले देवि सम्प्राप्तः सुमहानयम् । अनयोः नयसम्पत्ने यत्र ते विकृता मतिः ॥१९॥

हे देवि ! महाराज इच्चाकु के कुल में यह बड़ा अनर्थ हो रहा है कि, जो आज तक सदा नीतिशालिनी रही थी उसीकी बुद्धि पर आज पत्थर पड़ रहे हैं। अर्थात् जब अच्छे लोगों की बुद्धि बिगड़ती है तब कुल में अनिष्ट होता है ॥१६॥

> "प्रायः समापन्न विपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां मिलना भवन्ति" त्रायवा जाको प्रभु दारुन दुख देहीं। ता कर मित पहिले हिर लेहीं॥

न हि किञ्चिदयुक्तं १ वा विप्रियं १ वा पुरा मम। अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न श्रद्धाम्यहम्॥२०॥

यदि तुमे भूत प्रेत की बाधा न होती अथवा किसी प्रह की बुरी दशा की पीड़ा न होती तो ऐसी लोकविरुद्ध और हमारे प्रतिकृत बात जैसी कि त्ने पहले कभी नहीं कही थी, इस समय न कहती। इससे हमें विश्वास नहीं होता कि, तुमे भूतबाधा नहीं है।।२०।।

नतु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना। बहुशो हि सुबाले त्वं कथाः कथयसे मम ॥२१॥

हे बाले ! तू तो हम से बहुधा यही कहा करती थी कि, तुमे भरत के समान ही श्रीरामचन्द्र प्रिय हैं अर्थात् भरत और श्रीराम में कुछ भी भेद नहीं सममती रही है।।२१॥

१ त्रयुक्तं —लोकविरुद्धम्। (गो॰) २ विप्रियं —प्रतिकृलम् त्रयुक्तं (वि॰)

तस्य धर्मात्मनो देवि वने वासं यशस्वनः।

कथं रोचयसे भीरु नव वर्षाणि पश्च च ॥२२॥

हे देवि! उसी धर्मात्मा और यशस्वी श्रीरामचन्द्र का चौदह वर्षों तक वन में रहने (का वर माँगना) तुभे कैसे श्रच्छा लगता है।।२२।।

अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मे क्षकृतात्मनः।

कर्थ रोचयसे वासमरण्ये मृशदारुणे ॥२३॥ धर्मात्मा एवं ऋत्यन्त सुकुमार श्रीरामचन्द्र का ऋत्यन्त कठोर (ऋथीत् १४ वर्षों के लिए) वनवास तुमे कैसे ऋच्छा लगता है, ॥२३॥

रोचयस्यभिरामस्य रामस्य ग्रुभलोचने । तव ग्रुश्रपमाणस्य किमर्थं विप्रवासनम् ॥२४॥

हे शुभलोचने ! लोकाभिराम श्रीरामचन्द्र का जो तेरी सेवा किया करते हैं, घर से निकालना तुमे कैसे अच्छा लगता है १॥२४॥

†रामेऽपि भरताद्भूयस्तव शुश्रूषते सदा।

विशेषं त्विय तस्मान भरतस्य न लक्षये ॥२५॥
किर, भरत की अपेचा श्रीरामचन्द्र सदा तेरी सेवा अधिक किया करते हैं। श्रीरामचन्द्र से अधिक भरत की तुममें भक्ति है, हमें तो ऐसा नहीं जान पड़ता ॥२४॥ श्रुश्यां गौरवं १ चैव प्रमाणं र वचनक्रियाम् र ।

कस्ते भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र मनुजर्षभात् ॥२६॥

१ गौरवं—प्रतिपत्तिः । (गो॰) बहुमानं । (वि॰) २ प्रमाणं—पूजा (गो॰) वचनिकयाम्—उक्तकरणं (वि॰) ४ भूयस्तरं—ग्रत्यन्तम् (वि॰) \* पाठान्तरे—धृतात्मनः ।

† पाठान्तरे—रामो हि ।

जरा विचार तो, श्रीरामचन्द्र को छोड़ श्रौर कौन तेरी इतनी श्रिधक सेवा, सम्मान श्रौर श्राज्ञापालन करेगा ? ॥२६॥

बहूनां स्त्रीसहस्राणां बहूनां चोपजीविनाम् । परिवादोऽपवादो वा राघवे नोपपद्यतेश ॥२०॥

श्रन्तः पुर में बहुत सी स्त्रियाँ श्रोर नौकर-चाकर हैं, किन्तु उनमें से, एक के भी मुख से, श्रीरामचन्द्र की बुराई या निन्दा कभी नहीं सुनी ॥२७॥

सान्त्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा । गृह्णाति मनुजन्याद्यः प्रियै विषयवासिनः ॥२८॥

श्रीरामचन्द्र शुद्ध मन से प्राणिमात्र को सान्त्वना प्रदान करते हैं श्रीर अपनी प्रजा के लोगों को अपने वश में रखते हैं या सब का मन अपनी मुद्दी में किए रहते हैं।।२८।।

सत्येन होका अखयित दीनान्दानेन राघव:। गुरू गुरू गुरु वारो धनुषा युधि शस्त्रवान्॥२९॥

श्रीरामचन्द्र प्राणीमात्र के हित में निरत रहने से स्वर्गीद लोकों को श्रीर अपनी उदारता से दीनदुखियों को श्रीर दान से ब्राह्मणों को अपने वशीभूत किए हुए हैं। इसी प्रकार उन्होंने गुरुजनों को सेवा से श्रीर धनुर्धारी शत्रुश्रों को युद्धभूमि में धनुष द्वारा अपने वश में कर रखा है।।२६।।

१ नोपपद्यते—निवद्यते। (वि०) २ प्रियैः—ग्रामीष्ट प्रदानैः (गो०) ३ विषयवासिनः—स्वदेशस्थानजनान्। (वि०)ः ४ सत्येन—भूतहितेन। (गो०) ४ लोकान्—स्वर्गादि वैकुएठ पर्यन्तान्। (गो०)

सत्यं<sup>१</sup> दानं<sup>२</sup> तपः<sup>३</sup> त्यागो<sup>४</sup> मित्रता<sup>४</sup> शौच<sup>६</sup> मार्जवम्<sup>०</sup> । विद्या<sup>म</sup> च गुरुगुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे ॥३०॥

सत्य (सत्यभाषण), दान (परलोक प्रयोजन सम्बन्धो), तप (शास्त्रविहित भोजन करना—जिह्वा के स्वाद के लिए खाते समय भद्याभद्य का विचार रखना), मैत्री (सब लोगों की हितकामना), शौच (बाहर-भीतर की पवित्रता), आर्जव (दूसरे के मत के अनुसार चलने वाले), विद्या (तत्वज्ञान), गुरुशुश्रूषा आदि सद्गुण श्रीरामचन्द्र में निश्चय ही विद्यमान हैं।।३०।।

तस्मित्रार्जवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथम् । पाप्भाशंससे रामे महर्विसमतेजसि ॥३१॥

हे देवी ! जो श्रीरामचन्द्र सबके मन को देख कर काम करने बाले हैं जो महर्षियों श्रीर देवताश्रों के समान तेजस्वी हैं, उन श्रीरामचन्द्र को तू वनवास का क्लेश देना चाहती है ! ॥३१॥

> न स्मराम्यप्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः । स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्॥३२॥

जो श्रीरामचन्द्र कभी किसी से ऋषियवचन नहीं बोलते, हम तेरे कहने से क्यों कर उन प्राणों से बढ़ कर प्यारे श्रीराम से यह १ सत्यं—सत्यवचनं। (वि॰) २ दानं—परलोकप्रयोजनं (गो॰) ३ तपःशास्त्रविहित भोजनानिवृत्यादिरूपः। (गो०) ४ त्यागः—ऐहिकप्रयोजनः प्रीत्यर्थ। (गो०) ५ मित्रता—सर्वसुद्धत्त्वम्। (गो०) ६ शौचं—बाह्या-भ्यन्तरशुद्धिः। (वि०) ७ ग्रार्जवम्—परिचित्तानुवर्तित्त्वं। (गो०) द विद्या—तत्त्व-ज्ञानं। (गो०) ६ पापं—वनवासदुः खं (वि०)। अप्रियवचन कह सकते हैं। कहना तो जहाँ-तहाँ रहा, हम तो अपने मन में भी ऐसो बात की कल्पना नहीं कर सकते।।३२॥

क्षमा यस्मिन् दमस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता। अविहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम॥३३॥

जिस श्रीरामचन्द्र में क्षमा, द्म, त्याग, सत्यभाषण, धार्मिकता, कृतज्ञता, प्राणिमात्र में ऋहिंसा का भाव जैसे (ऋलौकिक) सद्गुण विद्यमान हैं, उस श्रीराम के बिना हमारी क्या दशा होगी (जरा इस प्रश्न को तो ऋपने मन से पूछ देख) ॥३३॥

मम रुद्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपस्विनः । दीनं ठालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमईसि॥३४॥

हे कैकेयी ! हम बूढ़े हैं। हमारा अन्त समय अब निकट आ चुका है। हमारी इस समय शोच्य अवस्था है और हम तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। हमारे ऊपर द्या (रहम) कर। (अर्थात् श्रीराम-चन्द्र जी के बनवास का हठ छोड़ दे।)।।३४।।

पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किश्चिद्धिगम्यते । तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वां मन्युराविशेत् ॥३५॥

इस समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के भीतर जो कुछ है—हम वह सब तुभे देने को तैयार हैं, हमें तू मृत्यु के मुख में मत ढकेल ॥३४॥

अञ्जिक्ति कैं कैं के यि पादों चापि स्पृशामि ते। शरणं भव रामस्य माधर्मा मामिह स्पृशेत ॥३६॥ १ तपस्वनः —शोचनीयावस्थस्य। (गो०) २ शरणं —रिचतृ। (गो०) हे कैकेयी ! हम तेरे हाथ जोड़ते हैं, पैरों पड़ते हैं तू रामचन्द्र की रचक वन श्रीर हमें प्रतिज्ञाभङ्ग के पाप से वचा ।।३६।।

इति दुःखाभिसन्तप्तं विलयन्तमचेतनम् । घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिष्तुतम् ॥३७॥

इस प्रकार शोक से सन्तप्त महाराज दशरथ जी विलाप करते-करते अचेत (मूर्च्छित) हो गए। उनका सारा शरीर घूमने लगा और वे शोक से विकल हो गए।।३७॥

पारं शोकार्णवस्याशु पार्थयन्तं पुनः पुनः । प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रौद्रतरं वचः ॥३८॥

उन्होंने इस शोकसागर के शीघ पार होने के लिए बार-बार प्रार्थना की ; किन्तु दुष्टा कैकेयी ने उन पर दया न की, बल्कि (वह ) और भो अधिक कठोरतापूर्ण वचन बोली ॥३८॥

यदि दत्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे। धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि॥३९॥

हे राजन् ! यदि तुम वर दे कर, उनके लिए अब पछताते हो, तो हे वीर ! तुम्हें संसार में कौन धार्मिक कहेगा ? ॥३६॥

यदा समेता बहबस्त्वया राजर्षय: सह। कथिष्यन्ति धर्मज्ञास्तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि ॥४०॥

जब अनेक राजिष तुम्हारे पास आ, इस वरदान के संबन्ध में तुमसे पूछेंगे; तब हे धर्मज्ञ ! उनके प्रश्न का तुम क्या उत्तर दोगे ? ।।४०।।

यस्याः प्रयत्ने जीवामि या च मामभ्यपालयत् । तस्याः कृतं मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि ॥४१॥ वार राष्ट्र अरु—६

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

उनके प्रश्न के उत्तर में तब तुमको यही न कहना पड़ेगा कि, जिसकी कुपा से मेरी जान बची श्रथवा इस समय भी जीता-जागता मौजूद हूँ श्रौर जिसने किठन समय में मेरी बड़ी सेवा की उसी कैकेयी को वर देने का बचन दे कर भी, मैंने वर नहीं दिया।।४१॥

किल्विषत्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप। यो दत्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भाषसे ॥४२॥

मैं जान गई, तुम इच्वाकुकुल के यशस्वी राजाओं के यश को कलंकित करोगे, क्योंकि वर देने की प्रतिज्ञा करके, अब तुम अपनी उस प्रतिज्ञा को पलट रहे हो।।४२।।

शैव्यः श्येनकपोतीये स्वमांसं पक्षिणे ददौ । अलक्श्रक्षुषी दत्वा जगाम गतिम्रत्तमाम् ॥४३॥

देखो, तुम्हारे ही वंश में एक राजा शिवि हो गए हैं, जिन्होंने (अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए) बाज पत्ती को अपने शरीर का मांस तक दे, कबूतर की प्राण-रत्ता की थी। दूसरे राजा अलर्क थे, जिन्होंने अपने नेत्र निकाल कर, एक अधे ब्राह्मण को दे दिए थे, जिससे उनको सद्गति प्राप्त हुई थी। १४३॥

सागरः समयं कृत्वा न वेलामतिवर्तते । समयं माऽन्ततं कार्षीः पूर्वेष्टत्तमनुस्मरन् ॥४४॥

(मनुष्य तो मनुष्य) समुद्र भी वचनबद्ध होने के कारण अपने तट के आगे नहीं बढ़ता। अतएव तुम भी पहली बातों को स्मरण कर, अपनी प्रतिज्ञा को भूठी मत करो।।४४॥

१ समयं - प्रतिशा। (गो०)।

### स त्वं धर्मं परित्यज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च। सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते ॥४५॥

हे दुष्टात्मा राजन् ! इस समय तेरी बुद्धि बिगड़ गई है। इसीसे तू सत्य का अनादर करके, राम को राज्य इसलिए दे रहा है कि, जिससे तूनित्य उसकी माता कौसल्या के साथ विहार करे।।४४॥

[ टिप्पणी-महाराज दशरथ के लिए कैकेयी का 'दुर्मते' कहना

सर्वथा अविवेकपूर्ण है।

[टिप्पणी—कैकेयी को इस बात से स्पष्ट है कि स्त्री की बुद्धि प्रलयङ्कारो होती है। उसे श्रपने हठ के सामने कहनी श्रनकहनी बात का जरा भी ध्यान नहीं रहता!]

भवत्वधर्मी धर्मी वा सत्यं वा यदि वाऽनृतम्। यत्त्वया संश्रुतं महां तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥४६॥

अब चाहे धर्म हो चाहे अधर्म, चाहे सत्य हो चाहे मिण्या तुमने मुम्मसे जो प्रतिज्ञा की है, वह तुम्हें पूरी करनी ही होगी। उसमें अब हेरफेर कुछ भी नहीं हो सकता ॥४६॥

अहं हि विषमद्यैव पीत्वा बहु तवाग्रत: । पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ॥४७॥

श्रीर यदि तुम श्रयनी प्रतिज्ञा पूरी न करोगे श्रीर रामचन्द्र ही को राज्य दे दोगे, तो बहुत-सा हलाहल विष पी कर मैं तुम्हारे सामने ही श्रपनी जान दे दूँगी ॥४०॥

एकाइमपि परयेयं यद्यहं राममातरम्। अञ्जलि प्रतिगृह्ण-तीं श्रेयो ननु मृतिर्मम॥४८॥ यदि मैंने किसी दिन भी (राजमाता होने के कारण) कौसल्या को लोगों का प्रणाम प्रहण करते देखा, तो फिर मैं अपने शरीर को न रखूँगी अर्थात् तुरन्त मर जाऊँगी ॥४८॥

भरतेनात्मना चाहं शपे ते मनुजाधिप। यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात्॥४९॥

हे नरेन्द्र ! मैं अपनी और भरत की शपथ खाकर तुमसे कहती हूँ कि, मैं राम को वन में भेजे बिना और किसी भी बात से सन्तुष्ट नहीं हो सकती ॥४६॥

एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विरराम ह। विलयनतं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा ॥५०॥

यह कह कैकेयी चुप हो गई और विलाप करते हुए महाराज दशरथ से और कुछ भी न बोली अर्थात् उसने दशरथ की अन्य युक्तियों पर जो श्रीरामचन्द्र जी को वन में न भेजने के लिए उन्होंने प्रदर्शित की थी, कुछ भी ध्यान न दिया।।४०।।

श्रुत्वा च राजा कैकेय्या वाक्यं परमदारुणम् । रामस्य च वने वासमैश्वर्यं भरतस्य च ॥५१॥

कैकेयी की इन कठोर बातों को सुन, महाराज दशरथ को निश्चय हो गया कि, कैकेयी सचसुच श्रीरामचन्द्र जी का वनवास और भरत का राज्याभिषेक चाहती है ॥४१॥

नाभ्यभाषत कैकेयीं मुहूर्त व्याकुलेन्द्रिय:। मैक्षतानिमिषो देवीं पियामपियवादिनीम् ॥५२॥ वे कैकेयी से बोले तो कुछ नहीं; किन्तु विकल हो, एक घड़ी तक अपनी प्रिया किन्तु अप्रियवादिनी कैकेयी के मुख को इकटक निहारते रहे।।४२॥

> तां हि वज्रसमां वाचमाकर्ण्य हृदयाप्रियाम्। दु:खशोकमयीं घोरां राजा न सुखितोऽभवत्॥५३॥

कैंकेयी के मुख से वज्र के समान हृदय को दहलाने वाले और दुःख, शोक उत्पन्न करने वाले भयंकर वचनों को सुन, महाराज दशरथ सुखी न हुए, सुखी क्यों कर हो सकते थे ? ॥ ४३॥

स देव्या व्यवसायं<sup>१</sup> च घोरं च शपथं कृतम् । ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य च्छिन्नस्तरुरिवापतत् ॥५४॥

कैकेयी का श्रीरामचन्द्र जी को वन में भेजने का भयङ्कर निश्चय श्रीर उसकी शपथ को स्मरण कर, महाराज दशरथ ने 'हा राम ! हा राम !!" कह कर, ऊँची साँस ली श्रीर जड़ से कटे हुए पेड़ की तरह वे जमोन पर गिर पड़े ॥४४॥

नष्टिचेत्रो यथोन्मत्तो विपरीतो यथाऽतुरः । हततेजा यथा सर्पो वभूव जगतीपतिः ॥५५॥

उस समय महाराज पागल की तरह नव्टिचत्त, सन्निपातादि रोगों से प्रस्त रोगी की तरह, विपरीत बुद्धि खोर मंत्रमुग्ध सर्प की तरह, हततेज हो गए।।४४॥

दीनया तु गिरा राजा इति होवाच कैकयीम्। अनर्थमिममर्थाभं केन त्वमुपदर्शिता ॥५६॥

१ व्यवसायं - रामविवासनविषयं निश्चयं (वि॰)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

महाराज ने गिड़गिड़ा कर कैकेयी से कहा—तुमे किसने इस अनर्थ भरी बात को अर्थ के रूप में सममाया है। अर्थात जिस काम के करने से सरासर हानि है, उसमें लाभ का होना तुमे किसने सममाया है ? ॥४६॥

भूतोपहतचित्तेव ब्रुवन्ती मां न लज्जसे। शीलव्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा॥५७॥

प्रेतप्रस्त मनुष्य की तरह हमसे बातचीत करते तुमे लज्जा नहीं जान पड़ती ? हम पहले यह नहीं जानते थे कि, तू ऐसी दु:शीला है श्रीर तेरी ऐसी करतूतें हैं।।४७।

बालायास्तित्त्वदानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत्। कृतो वा ते भयं जातं या त्वमेवंविधं वरम् ॥५८॥

बाल्यावस्था में तो तेरा स्वभाव इस समय के स्वभाव से सर्वथा विपरीत था । तुक्ते ऐसा भय कैसे उत्पन्न हुन्ना, जो तू ऐसा वर माँगती है कि ॥४८॥

राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने । विरमैतेन भावेन त्वमेतेनाचृतेन वा ॥५९॥

भरत राजसिंहासन पर और श्रीरामचन्द्र वन में जायँ। बस अब हठ छोड़ दे और ऐसी भूठी बातें मुँह से मत निकाल ॥४६॥

यदि भर्तुः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च।

नृशंसे पापसङ्करपे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणि ॥६०॥

अरी नृशंसे, अरी पापिन ! अरी ओछे स्वभाव वाली ! अरी कुकमिन ! यदि प्रजा की, अपने पुत्र भरत की और हमारी भलाई चाहती हो, तो ऐसा अनिस्टकर हठ मत कर ॥६०॥

#### किन्तु दु:खमलीकं वा मिय रामे च पश्यसि । न कथंचिद्दते रामाद्भरतो राज्यमावसेत्॥६१॥

हमने या श्री राम ने तेरा कौन-सा ऐसा अपराध किया है जो तू ऐसा कहती है। हम समभते हैं कि, श्रीरामचन्द्र के सामने भरत तो कभी राजगद्दी पर बैठना पसंद ही न करेंगे ॥६१॥

रामादिप हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम्। कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते॥६२॥

क्योंकि हम तो भरत को श्रीरामचन्द्र से भी ऋधिक धर्मात्मा समभते हैं। हम जब श्रीराम से वन जाने को कहेंगे, तब उसका मुख उदास हो जायगा, उसे हम कैसे देख सकेंगे ? ॥६२॥

मुखवर्ण विवर्ण तं यथैवेन्दुमुपप्तुतम् । तां हि मे सुकृतां श्चिद्धं सुहद्धिः सह निश्चिताम्॥६३॥

राहु से प्रस्त चन्द्रमा की तरह श्रीरामचन्द्र का उतरा हुआ चेहरा हम कैसे देख सकेंगे! हम अपने मंत्रियों और हितैषी मित्रों के साथ परामर्श कर, जो निश्चय कर चुके हैं ॥६३॥

कथं द्रक्ष्याम्यपाष्टत्तां परेरिव हतां चमूम्। किं मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिगभ्यः समागताः ॥६४॥

उसका बदल जाना, शत्रु से मारी हुई सेना की तरह, हम कैसे देख सकेंगे ? फिर देश-देशान्तरों से आए हुए राजा लोग सर्व-सम्मति से निश्चित हुए मन्तव्य के विरुद्ध काम होते देख, हमसे क्या कहेंगे ? ॥६४॥

१ सुकृतां—मन्त्रिभिः। (गो०)

## बालो बतायमैक्ष्वाकश्चिरं राज्यमकारयंत्। यदा तु बहवो दृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः।।६५॥

यही न कहेंगे कि, इच्याकुवंशधर दशरथ निपट बालबुद्धि का है, आश्चर्य है इतने दिनों तक इसने राज्य किस प्रकार किया। फिर जब अनेक बूढ़े, गुणवान और शास्त्रममंज्ञ ॥६४॥

परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामि किमहं तदा। कैकेय्या क्लिस्यमानेन रामः प्रवाजितो मया॥६६॥

हमसे पूळेंगे कि, "श्रीरामचन्द्र कहाँ गए ?" तब हम उनको क्या उत्तर देंगे ? क्या हमारा उनके प्रश्न के उत्तर में यह कहना अच्छा होगा कि, कैकेयी के सताने पर, हमने श्रीरामचन्द्र को घर से निकाल दिया ॥६६॥

यदि सत्यं ब्रवीम्येतत्तदसत्यं भविष्यति । किं मां वक्ष्यति कौसल्या राधवे वनमास्थिते॥६७॥

यदि हम यह सच्ची बात प्रकट कर देंगे तो हमारा वह निश्चय जो हमने विसन्छ, वामदेवादि गुरुजनों के समन्न श्रीराम-चन्द्र को युवराजपद पर अभिषिक्त करने के लिए किया है, मूठा हो जायगा । श्रीरामचन्द्र को बनवास देने पर, उसकी माता कौसल्या हमसे क्या कहेगी ?।।६७॥

कि चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विपियमीहशम्। यदा यदा च कौसल्या दासीवच्च सखीव च॥६८॥

१ क्लिश्यमानेन पीड्यमानेन । (वि॰)

श्रीर हम ही ऐसा श्रिनिष्ट कार्य कर कौसल्या को क्या उत्तर दे सकेंगे १ हे कैकेयी ! देख, जब समय-समय पर कौसल्या, जो सेवा करने में दासी के समान, रहस्य में सखी के समान, ॥६८॥

भार्यावद्गगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति। सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियंवदा॥६९॥

धर्मकृत्यों में स्त्री के समान, हितैषिता में सगी बहिन के समान, आप्रहपूर्वक सुखादु भोजन कराने में माता के समान है, जो सदा हमसे मधुर वचन बोलती है और हमारा भला चाहती है और जिसका पुत्र भी हमको सबसे अधिक प्रिय है।।१६॥

न मया सत्कृता देवी सत्काराही कृते तव। इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं विवि ॥७०॥

हमारे पास आई, तब-तब हमने, तेरे विचार से (कि, कहीं तू अप्रसन्न न हो जाय) सत्कार करने योग्य उस कौसल्या का यथोचित आदर न किया । तेरे प्रति हमने जो यह सद्व्यवहार किया था, उसका हमें आज उसी प्रकार पश्चात्ताप हो रहा है; ॥७०॥

> अपध्यव्यञ्जनोपेतं भुक्तमन्नमिवातुरम्। विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च ॥७१॥

१ सुकृतं — सुष्ठूपचरितं (गो०) २ विप्रकारं — विपरीत प्रकारं, श्रामिषेकतिरस्कारं (गो०)

जिस प्रकार स्वादिष्ट किन्तु कुपध्य भोजन कर, रोगी को पश्चात्ताप होता है। श्रीरामचन्द्र का इस प्रकार का तिरस्कार और उनका वनगमन ॥७१॥

सुमित्रा मेक्ष्य वै भीता कथं मे विश्वसिष्यति। कृपणं वत वैदेही श्रोष्यति द्वयमित्रयम्॥७२॥

देख कर डरी हुई सुमित्रा को (भी अपने पुत्रों के विषय में) हमारा विश्वास कैसे होगा? बड़े ही दु:ख की बात है कि, वैदेही को ये दो अप्रिय संवाद सुनने पड़ेंगे॥७२॥

मां च पश्चत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितम्। वैदेही बत्रं मे प्राणाञ्शोचन्ती क्षपिष्यति॥७३॥

बड़े ही खेद की बात है कि, जानकी हमारी मृत्यु का और श्रीरामचन्द्र के वनवासी होने का संवाद सुन, इन बातों की चिन्ता में अपने प्राण वैसे ही गँवा देगी ॥७३॥

हीना हिमवत: पार्वे किन्नरेणैव किन्नरी।

न हि राममहं दृष्टा प्रवसन्तं महावने ॥७४॥

जैसे हिमालय के पास किन्नररहित किन्नरी अपने प्राण गँवा देती है। हम न तो श्रीरामचन्द्र को वन जाते।।७४।।

चिरं जीवितुमाशाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीम्। स नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारियण्यसि॥७५॥

श्रौर न जानकी को रोती देख, बहुत दिनों तक जी सकते हैं। तब तू विधवा हो कर, अपने पुत्र सहित राज्यसुख भोगना॥७४॥

१ कृपणं—कष्टं (वि॰) २ बतेतिखेदे । (वि॰)
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

न हि प्रवाजिते रामे देवि जीवितुम्रत्सहे। सतीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीम्॥७६॥ रूपिणीं विषसंयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः। अनुतैर्बत मां सान्त्वैः सान्त्वयन्ती स्म भाषसे॥७७॥

हे देवि! (खूब समम ले) श्रीराम जी के वन जाने पर, हमें जीने की इच्छा नहीं है। लोग जिस प्रकार शराब के मोहिनी रूप पर मोहित हो उसे पी तो लेते हैं, िकन्तु पीछे उसका विष सदृश पिराम होने पर वे उसे बुरी सममने लगते हैं, उसी प्रकार हम तेरे रूप पर मोहित हो कर, तुमें सती समम तेरे साथ रहे, िकन्तु अब हम सममें कि, तू व्यवहार में िकसी असती से कम नहीं है। तूने हमें भूठी बातें कह, उसी प्रकार खूब भरमाया।।७६-७७।।

गीतशब्देन संरुद्धच खुब्धो मृगिमवावधी:। अनार्य इति मामार्या: पुत्रविकायिकं घुवम्॥७८॥ धिक्करिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा। अहो दु:स्वमहो कृच्छं यत्र वाचः क्षमे तव॥७९॥

जिस प्रकार बहेलिया गीत गा कर, हिरन को अपने जाल में फँसाता है। हा'! श्रेष्ठ पुरुष अब हमको अनार्य और पुत्र का बेंचने वाला बतला, हमारी उसी प्रकार गली-गली निन्दा करेंगे, जिस प्रकार लोग मद्यप ब्राह्मण की किया करते हैं। हा! बड़े ही कष्ट की बात है कि, हमें तेरे ये कठोर वचन सुनने पड़ते हैं।।७८-७६।।

[ टिप्पणी--रामायण-काल में भी "मद्यप ब्राह्मण" निन्दा का पात्र समका जाता था।]

## दुःखमेवंविधं प्राप्तं पुराकृतमिवाशुभम्। चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता ॥८०॥

इस समय हमें वैसे ही दुःख भोगना पड़ रहा है जैसे लोग पूर्व जनम के पापों का फल भोगते हैं। हे पापिन ! हम जैसे पापी ने बहुत दिनों तक उसी प्रकार तेरी रचा की ॥ ५०॥

अज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जुरुद्धन्धनी यथा। रममाणस्त्वया सार्धं मृत्युं त्वां नाभिलक्षये॥८१॥

जैसे कोई अनजान में अपने गले की फाँसी की रचा करता है। तरे साथ विहार करते हुए, उसी प्रकार हम यह न पहचान पाए कि, तू हमारी साचात् मौत है;।। ५१।।

> बालो रहिस हस्तेन कुष्णसर्पमिवास्पृशम्। मया ह्यपितुकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना ॥८२॥

जिस प्रकार एकान्त में कोई बालक काले साँप के साथ खेलता हुआ, उसे अपनी मौत नहीं पहचानता। (उसी प्रकार तेरे साथ रित-क्रीड़ा करता हुआ मैं तुमे न पहचान सका) मुमसे बढ़ कर दुष्ट कौन होंगा जो अपने जीते जी, अपने सर्वगुण-सम्पन्न पुत्र को पितृहीन कर डाले।। पर।।

तं तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्टुमहित। वालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भृशम्॥८३॥

अवस्य ही सारी दुनिया यह कह कर, हमारी निन्दा करेगी कि, राजा दशस्य बड़ा कामी और लड़का-बुद्धि वाला है।।=३।।

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

स्त्रीकृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति । व्रतेश्व' ब्रह्मचर्येश्वर गुरुभिरश्चोपकर्शितः ॥८४॥

जो स्त्री के कहने से अपने प्यारे पुत्र को वन भेज रहा है। श्रीरामचन्द्र ब्रह्मचर्य-अवस्था में मधु-मांसादि खाने का निषेध होने के कारण ब्रह्मचर्यापयोगी व्रतादि धारण करने के कारण तथा गुरुओं से विद्याध्ययन करते समय, परिश्रम करने के कारण वैसे ही लटा दुबला था।। ५४।।

भोगकाले महत्कृच्छुं पुनरेव पपत्स्यते। नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्॥८५॥ स वनं पत्रजेत्युक्तो बाहमित्येव वक्ष्यति। यदि मे राघवः कुर्याद्वनं गच्छेति भाषितः॥८६॥ प्रतिकृतं प्रियं मे स्यान्न तु वत्सः करिष्यति। शुद्धभावो हि भावं मे न तु ज्ञास्यति राघवः॥८७॥

अब गृहस्थाश्रम में, जब उसके शरीर के हृष्टपुष्ट होने का समय आया, तब भी उसे फिर बड़े-बड़े शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि, जब मैं उससे वन जाने को कहूँगा, तब वह सिवाय "बहुत अच्छा" कहने के और कुछ न कहेगा, किन्तु यदि कहीं वन जाने की आज्ञा सुन वह वन न जाय तो बहुत अच्छा हो। पर मेरा प्यारा बच्चा

१ त्रतै: —काण्डत्रतै: । (गो) २ त्रद्वाचार्ये — मधुमांसवर्जनादि ब्रह्म-चारिष में। (गो०) ३ गुरुभि: —गुरुकृतशिचादिभिः। (गो०) ४ भोगकाले — गार्हस्थ्यावस्थायाम्। (गो०) ५ शुद्धभावः — शुद्धहृदयः। (गो०) ६ भावं — हृदयं (गो०)

ऐसा कभी न करेगा। मेरे श्रमिश्राय को न जान कर, श्रीर मेरी कही बात को मेरे शुद्ध हृदय से निकली समम, वह तुरन्त तद्नु-सार करेगा।। ८४-८६-८७।।

> स वनं प्रवजेत्युक्तो बाहमित्येव वक्ष्यति। राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वछोकस्य धिक्कृतम्।।८८॥

श्रीर वन जाने के लिए कहते ही वह ''बहुत श्रच्छा" ही कहेगा। श्रीरामचन्द्र के वन जाने पर सब लोग मुक्ते धिका-रेंगे।। । । । ।

मृत्युरक्षमणीयं मां नियष्यति यमक्षयम् । मृते मिय गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे ॥८९॥

अौर किसी को न छोड़ने वाले मृत्युदेव मुक्ते यमपुरी में ले जायँगे। तो फिर जब मैं मर जाऊँगा और पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र वन में चला जायगा॥८६॥

इष्टे मम जने शेषे कि पापं पतिपत्स्यसे । कौसल्यां मां च रामं च पुत्रों च यदि हास्यति ॥९०॥

तब कौसल्यादि बचे हुए मेरे इष्ट लोगों के साथ न जाने तू क्या-क्या अन्याय करेगी ? जब मुक्तको श्रीर श्रीराम अथवा श्रीराम-लहमण को कौसल्यादेवी न देखेगी।।६०॥

दु:खान्यसहती देवी मामेवानुमरिष्यति। कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैस्त्रिभिः सह ॥९१॥

१ शेषे—-कौसल्यादौ । (गो॰) २ किंपापं—कमन्यायं । (गो॰) ३ प्रतिपत्स्यसे—चिन्तयिष्यसि । (गो॰) पक्षिष्य नरके सात्वं कैकेयि सुखिता भव।
मया रामेण चत्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणै:॥९२॥
इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यमाकुलं पालयिष्यसि।
पियं चेद्धरतस्यैतद्रामप्रवजनं भवेत्॥९३॥

तब इस वियोगजनित शोक को न सह कर, वह मेरे साथ ही प्राण छोड़ देगी। हे कैकेयी! मुफे, कौसल्या को, मुमित्रा को और तीनों पुत्रों को दुःख में ढकेल तू, मुखी हो। इस इदवाकु-कुल का, जिसे में और श्रारामचन्द्र छोड़ जाँयगे और जो बहुत-काल से बराबर चोभहीन चला आ रहा है, तू बिना जुब्ध किए पालन कर सकेगी ? (यह व्यङ्गयोक्ति है)। यदि श्रीरामचन्द्र का वन को जाना भरत को प्रिय लगे।।६१-६२-६३।।

मा सम मे भरतः कार्षीत्प्रेतकृत्यं गतायुषः। इन्तानार्ये ममामित्रे सकामा भव कैकिय ॥९४॥

तो जब मैं महँ तब भरत मेरे शरीर की प्रेतिक्रिया (दाह-कर्मादि) न करे। हे दुष्टे ! हे वैरिन कैंकेयी ! तू सफल मनोरथ हो ॥६४॥

मृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुङ्गवे । सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारियण्यसि ॥९५॥

जब मैं मर जाऊँ और पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र वन को चला जाय तब तू राँड़ हो कर और अपने बेटे को लेकर राज्य करना।। १६४।।

१ नरके--दुःखे। (वि०) २ वि० शाश्वतं--बहुकालकम्। (शि०)

त्वं राजपुत्रीवादेन हम्यवसो मम वेश्मिन । अकीर्त्तिश्वातुला लोके भ्रुवः परिभवश्च मे ॥९६॥ सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा । कथं रथैर्विभुर्यात्वा गजाश्वैश्च मुहुर्मुहुः ॥९७॥

तू केवल कथनमात्र की राजपुत्री हो कर मेरे घर में रहती है। (यदि तू सची राजपुत्री होती तो) तेरे कारण तो संसार में मेरी अतुल अपकीर्ति और सब लोगों के सामने पापियों की तरह मेरी अवज्ञा होने का यह समय कभी न आता। हाँ! जो श्रीरामचन्द्र रथ, घोड़े, हाथी आदि वाहनों पर चढ़ के सदा घूमताथा; किस प्रकार वह ॥६६-६७॥

पद्भ्या रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति । यस्य त्वाहारसमये सुदाः कुण्डलधारिणः ॥९८॥

मेरा पुत्र श्रीराम, विकट वन में पैदल विचरेगा । जिस श्रीरामचन्द्र को भोजन कराने के लिए कुण्डल पहिने हुए रसोइया श्रापस में यह कह कर कि, ॥६८॥

> अहंपूर्वा: पचन्ति स्म प्रशस्तं पानभोजनम्। स कथं नु कषायाणि तिक्तानि कडुकानि च ॥९९॥

"हम पहले, हम पहले स्त्रादिष्ट भोजन और जलपान बनाते हैं", रसोई तैयार करते थे, वही श्रोरामचन्द्र जंगल के कषेले, तीते और कडुए ॥६६॥

१ वादेन व्यपदेशेन । (गो॰) २ विसुः - समधो रामः। (शि॰)

#### भक्षयन्वन्यमाहारं सुतो मे वर्तियष्यति। महाईवस्त्रसंवीतो भूत्वा चिरसुखोषितः ॥१००॥

फलमूल का आहार कर कैसे समय बितावेगा ? जो श्रीरामचन्द्र चिरकाल से अच्छे मृल्यवान वस्त्र धारण करता रहा है और मुलायन बिछोनों पर सोता रहा है।।१००।।

काषायपरिधानस्तु कथं भूमौ निवत्स्यति । कस्यैतद्दारुणं वाक्यमेवंविधमचिन्तितम् । रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनम् ॥१०१॥

वह श्रीरामचन्द्र काषाय वस्त्र पहिन, क्यों कर जमीन पर सो सकेगा । नहीं जान पड़ता कि किस दुष्ट ने श्रीराम के वन जाने श्रीर भरत के राज्याभिषेक का दारुण उपदेश तुमको दिया है ॥१०१॥

धिगस्तु योषितो नाम ज्ञाः स्वार्थपराः सदा। न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम्॥१०२॥

धिक्कार है स्त्रियों को जो धूर्त और सदा अपने मतलब में निपुण होती हैं अथवा जो स्वार्थतत्पर होती हैं। मेरा यह कथन सब स्त्रियों के लिए नहीं, किन्तु केवल भरत की माता जैसी स्त्रियों ही के लिए है।।१०२।।

[टिप्पणी—कई टीकाकारों ने इस रलोक का अर्थ करते हुए लिखा है कि, दशरथ ने पहिले दुःख एवं चोभ के कारण सब स्त्रियों की निन्दा की, किन्तु पीछे जब उनको कौसल्या आदि का स्मरण आया, तब उन्होंने अपने प्रयमकथन का भरत की माता का विशेष रूप से उल्लेख कर, संशोधन कर दिया। किन्तु शिरोमणि टीकाकार का कथन है कि बा० रा० अ०—१०

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

"भरतस्य मातरमेव न व्रवीमि (किन्तु) सर्वा व्रवीमि इत्यर्थ:" त्र्यांत् स्त्रियों के सम्बन्ध में मैंने जो कहा है वह केवल भरत की माता ही के लिए नहीं, किन्तु समस्त स्त्रियों ही के लिए है। हमारी समक्त में महाराज दशर्य का उक्त कथन उन सभी स्त्रियों के लिए है जो भरत की माता कैकेयी की तरह दूसरों की बातों में त्र्या कर, हठवश विवेक को विदा कर देती हैं त्र्यार त्र्यपने मतलब के सामने, दूसरों की हानि की रत्ती भर भी परवाह नहीं करतीं।

अनर्थभावेऽर्थपरे नृशंसे

ममानुतापाय निविष्टभावे ।

किमित्रयं पश्यिस मिन्निमित्तं

हितानुकारिण्यथवापि रामे॥१०३॥

अनर्थ करने वाली और अपने ही अर्थ के साधन में, सदा तत्पर रहने के कारण नीच स्वभाव की है कैकेगी! क्या हमें दुःख देने के लिए ही तू मेरे घर में आयी है? यह तो बतला उसमें अथवा दुनिया के हित चाहने वाले श्रीरामचन्द्र में तैने क्या बुराई देखी ? ॥१०३॥

परित्यजेयुः पितरो हि पुत्रान्
भार्याः पतींश्रापि कृतानुरागाः ।
कृत्सनं हि सर्वं कुपितं जगत्स्याद्
हृद्वे रामं व्यसने निमग्रम् ॥१०४॥

हे कैकेयी ! श्रीरामचन्द्र के वन के कष्टों को देख, सारा संसार कुद्ध हो जायगा ख्रीर उनके साथ वन में रहने के लिए पिता अपने पुत्रों को खीर पतिव्रता स्त्रियाँ अपने प्यारे पतियों को छोड़ जायँगी अर्थात् श्रीरामचन्द्र के वन जाने पर संसार में बड़ी उथल-पुथल मच जायगी अथवा बड़ा अनर्थ होगा ॥१०४॥

अहं पुनर्वेवकुमाररूप-

मलंकृतं तं सुतमात्रजनतम्। नन्दामि पश्यन्नपि दर्शनेन भवामि दृष्टा च पुनयु वेव ॥१०॥

देवकुमार की तरह रूपवान श्रीर श्रलङ्कारों से युक्त श्रीराम-चन्द्र का अपने निकट श्राना सुन कर भी मुक्ते वैसी ही प्रसन्नता श्राप्त होती है जैसी उसे अपने नेत्रों से देखने पर । श्रीर जब मैं उसे अपने नेत्रों से देखता हुँ तब मेरा मन श्रीर शरीर नवीन उत्साह से उत्साहित हो जाते हैं श्रर्थात् मेरे शरीर में जवानी का जोश छा जाता है।।१०४।।

> विनापि सूर्येण भवेत्प्रवृत्ति-रवर्षता वज्रघरेण वाऽपि। रामं तु गच्छन्तिमतः समीक्ष्य जीवेन्न कश्चित्त्वति चेतना मे ॥१०६॥

सूर्य के उदय न होने से भले ही संसार के यावत् कार्य होते रहें, इन्द्र द्वारा जल न बरसने पर भले ही दुनिया का निर्वाह हो जाय; किन्तु श्रीरामचन्द्र को श्रयोध्या से वन जाते देख, मैं निश्चय-पूर्वक कहता हूँ कि कोई भी सुखी न होगा ॥१०६॥

विनाशकामामहिताममित्रा-

मावासयं मृत्युमिवात्मनस्त्वाम्।

१ जीवेत्—स्वस्थतयातिष्ठेत् । (शि॰) २ चेतना—निश्चयः । (शि॰)

## चिरं बताङ्कोन धृतासि सर्पी महाविषा तेन हतोऽस्मि मोहात्॥१०७॥

हा ! मेरे विनाश की इच्छा रखने वाली, श्रनिष्टकारिणी एवं शत्रुरूपिणी तुभे मैंने अपनी मृत्यु की तरह, घर में बसाया श्रीर बहुत दिनों तक, महाविष वाली तुम साँपिन को, मोहवश अपनी गोद में रखने के कारण ही (आज) मैं मारा जाता हूँ ॥१०७॥

मया च रामेण च लक्ष्मणैन
प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह।
पुरं च राष्ट्रं च निहत्य बान्धवान्
ममाहितानां च भवाभिहर्षिणी ॥१०८॥

अब तू, श्रीराम-लद्मण और मुक्ते तिलाञ्जलि दे कर, अपने पुत्र भरत के साथ राज्य करना और मेरे बन्धुबान्धवों, नगरों व देशों को उजाड़ अथवा नष्ट कर, मेरे बैरियों को प्रसन्न कर अथवा हमारे बैरियों से प्रीति करना ॥१०८॥

च शंसदृत्ते व्यसन अवहारिणि
पसहा वाक्यं यदिहाद्यं भाषसे।
न नाम ते केन मुखात्पतन्त्यधो
विशीर्यमाणा दशनाः सहस्रधा॥१०९॥

१ श्रमिहिषिणी—मम श्रमित्रेषु स्नेहयुक्ता भवेत्यर्थः। (वि॰) २ व्यासकृते—क्रूरव्यापारे। (गो॰) ३ व्यसनप्रहारिणि —विपति प्रहरण-शीले। ४ प्रसह्य—पतिस्वातन्त्र्यंतिरस्कृत्य। (गो॰) ३ श्रद्य—श्रहिमन्काले। (गो॰)

श्ररी क्रूरकर्मा ! श्ररी गाज ढाने वाली ! पित के सामने न कहने योग्य बातें कहते समय मुख से गिर कर, तेरे दाँतों के हजारों दुकड़े क्यों नहीं हो जाते ? ॥१०६॥

> न किश्चिदाहाहितमिष्यं वचो न वेत्ति रामः परुवाणि भाषितुम्। कथं नु रामे ह्यभिरामवादिनि व्रवोपि दोषान् गुण नित्यसम्मते ॥११०॥

मेरे श्रीराम ने कभी तुमसे कोई अप्रिय बात नहीं कही— श्रीर वह कहता ही कैसे, क्योंकि वह तो किसी से अप्रियवचन कहना जानता ही नहीं । तब सदा प्रियभाषी, सकल-गुण-सम्पन्न श्रीरामचन्द्र में तू दोषारोपण क्यों करती है ? ॥११०॥

> पताम्य<sup>१</sup> वा प्रज्वल<sup>२</sup> वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटिता<sup>३</sup> महीं व्रज । न ते करिष्यामि वच: सुदारुणं ममाहितं केकयराजपांसनि ॥१११॥

त्ररी केकय-राज-कुत्त-कलिङ्किनी कैकेयी ! चाहे तू उदास हो, चाहे तू कुपित हो, चाहे तू विष खा कर मर जा, श्रथवा चाहे तू पत्थर से सिर फोड़ डाल, या तू जमीन में समा जा, किन्तु तेरी इस दारुण बात को, जिसके करने से सरासर मेरा श्रहित है, मैं कभी न मानूँगा ॥१११॥

१ प्रताम्य--ग्लानिभज। (गो०) २ प्रज्वल--कुपिताभव (गो०) इ.स्फुटिता —प्रस्थरादिप्रहारै: स्फुटितशिराः (शि०)

# श्चरोपमां नित्यमसित्प्रयंवदांश्यद्धाः पदुष्टभावां स्वकुलोपघातिनीम्। न जीवितुं त्वां विषहेऽमनोरमां दिधक्षमाणां हृदयं सबन्धनम् ॥११२॥

क्योंकि तू छुरे के समान हृदय विदीर्ण करने वाले असत्य, किन्तु मीठे वचन बोलने वाली है, तेरा हृदय दुष्टता से भरा हुआ है, तू अपने ही कुल का नाश करने वाली है, तूने हमारे हृदय को प्राणों सिहत खूब जलाया है, अतएव तू देखने में स्वरूपवती होने पर भी, अपने इन अवगुणों के कारण भयक्कर है। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी दुष्टा जीती रहे। (अर्थात तू जो बार-बार मरने को मुक्ते धमकी देती है, सो तुक्त जैसी दुष्टा और अनर्थकारिणी का मरना ही मैं अच्छा समकता हूँ ॥११२॥

न जीवितं मेडिस्त कुतः पुनः सुखं विनाडत्मजेनात्मवतः कृतो रितः। ममाहितं देवि न कर्तुमहिस स्पृशामि पादाविप ते प्रसीद मे ॥११३॥

श्रीरामचन्द्र बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। फिर सुख और प्रीति की चर्चा ही करनी व्यर्थ है। हे देवि ! देख अब भी मान

१ त्रसित्रयंवदां—मिध्याप्रियवादिनीम्।(गो०) २ प्रदुष्टभावां— प्रकर्षेण दुष्टहृदयाम्। (गो०) ३ नविषहे—नोत्सहे ।(रा०) ४ सब-न्यनम्—सप्राणं।(वि०) जा श्रीर मेरा श्रनिष्ट मत कर। मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ, अब द्या कर।।११३॥

स भूमिपालो विलपन्ननाथव-त्स्त्रया<sup>१</sup> गृहीतो हृदयेऽतिमात्रयाः । पपात देव्याश्वरणौ पसारिता-बुभावसंस्पृश्य यथाऽतुरस्तथा ॥११४॥

इति द्वादशः सर्गः ॥

( उस प्रकार धमकाने और खुशामद करने पर भी जब कैकेयी न मानी, तब) महाराज दशरथ अनाथों के समान गिड़गिड़ाते हुए और अपने हृदय को कैकेयी के अधीन कर के, उसके चरणों पर वैसे ही गिर कर मूर्च्छत हो गए, जैसे मरणोन्मुख रोगी मूर्च्छा आ जाने पर गिर पड़ता है।।११४।।

श्रयोध्याकाएड का बारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

-:o:-

### त्रयोदशः सर्गः

—:o:—

अतदह<sup>१</sup> महाराजं शयानमतथोचितम्। ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम्॥१॥

१ स्त्रिया हृदये गृहीतः—तद्धीनहृदय इत्यर्थः । (गो॰) २ त्रातिमात्रयाः —त्र्यमर्यादया । (गो॰) भूमिपालोषितां—निग्रहीतुं समर्थः दयर्थः (गो॰) १ त्र्यतद्हें—ताहशदुःखानहें। (गो॰) इस प्रकार अनुचित रीति से जमीन पर पड़े हुए महाराज दशरथ ऐसे जान पड़ते थे, मानो पुरायनाश होने पर राजा ययाति स्वर्ग से गिर कर पड़े हों ॥१॥

अनर्थरूपा<sup>१</sup>ऽसिद्धार्था<sup>२</sup> हाभीता भयदर्शिनी। पुनराकारयामास<sup>३</sup> <u>रामेव</u> वरमङ्गना॥२॥

पापरूपा कैकेयी का प्रयोजन सिद्ध न हुआ तब वह स्वयं निडर हो और महाराज को भय दिखाती हुई, वही वर फिर माँगने के लिए बोली ।।२।।

त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी दढवत:।
मम चेमं वरं कस्माद्विधारियतुमच्छिस ॥३॥

हे महाराज ! तुम तो अपने को सत्यवादी और दृढ़प्रतिज्ञ बतला कर अपना बलान करते थे, किन्तु वर देने का वादा कर, अब देने में आनाकानी क्यों करते हो ? ।।३॥

एवमुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा। मत्युवाच ततः कुद्धो मुहूर्तं विद्वलन्निव ॥४॥

कैकेयी के ऐसा कहने पर महाराज दशरथ, मुहूर्त भर विकल हो, तदनन्तर कुद्व हो बोले ॥४॥

मृते मिय गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे। इन्तानार्ये ममामित्रे सकामा सुखिनी भव॥५॥

१ त्रानर्थरूपा--पापरूपा। (गो०) २ त्रसिद्धार्था - त्रानिष्यन्नप्रयोजना। (गो०) ३ त्राकारयामास - सम्बोधयामास (गो०)

हे पापिन! मेरे मर जाने के बाद और पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र के वन जाने के अनन्तर सुखी हो कर तू अपनी सब मनोकामनाएँ पूरी कर ॥४॥

स्वर्गेंऽपि खलु रामस्य कुशलं दैवतैरहम्। भत्यादेशादभिहितं धारियच्ये कथं वत ॥६॥

स्वर्ग में भो जब देवता श्रीराम का कुशल पूछेंगे श्रीर (मेरे यह कहने पर कि मैंने श्रीरामचन्द्र जैसे गुणवान् पुत्र को वनवास दिया, जब वे ) मुफे धिकारेंगे, तब मैं श्रपना यह श्रपमान वहाँ कैसे सह सकूँगा ? ॥६॥

कैकेट्याः प्रियकामेन रामः प्रवाजितो मया। यदि सत्यं ब्रवीम्येतत्तद्सत्यं भविष्यति॥७॥

श्रीर धिकार से बचने के लिए यदि मैं यह कहूँगा कि "कैकेयी को प्रसन्न रखने के लिये मैंने श्रीरामचन्द्र को बनवास दिया" तो मेरी इस बात पर कोई भी देवता विश्वास न करेगा श्रीर मैं भूठा समभा जाऊँगा ॥७॥

अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान्। रामो लब्धो महाबाहुः स कथं त्यज्यते मया ॥८॥

बहुत दिनों तक निःपुत्र रह कर, बड़े कष्टों से तो मुक्ते पुत्र मिले—सो महाबाहु श्रीरामचन्द्र को भला मैं कैसे त्याग सकता हूँ ?।।।।।

१ प्रत्यादेशादिमहितं — धिक्कारपूर्वंमिमहितं । (गो॰) २ धारियध्ये-सिह्च्ये। (गो॰)

## शूरश्र कृतविद्यश्र जितक्रोधः क्षमापरः। कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते॥९॥

शूर, विद्वान, शान्त स्वभाव श्रीर सहिष्णु कमलनयन श्रीराम को मैं किस तरह देशनिकाला दूँ ?।।।।

कथिमन्दीवरश्यामं दीर्घवाहुं महाबलम्। अभिराममहं रामं पेषयिष्यामि दण्डकान्॥१०॥

नीलकमल की तरह श्याम शरीर वाला, लंबी भुजान्त्रों वाला तथा सुन्दर श्रीराम को क्या मैं द्राडकवन में भेज सकता हूँ ? ॥१०॥

सुखानामुचितस्यैव दुःखैरनुचितस्य च। दुःखं नामानुपश्येयं कथं रामस्य धीमतः ॥११॥

जो श्रीराम मुखों के योग्य श्रीर दुःखों के श्रयोग्य है, उस बुद्धिमान श्रीराम को मैं दुःखी कैसे देख सकता हूँ ? ॥११॥

यदि दु:खमकुत्वाद्य मम संक्रमणं१ भवेत्। अदु:खाईस्य रामस्य ततः सुखमवाप्नुयाम्॥१२॥

दुःस्व सहने के सर्वथा अयोग्य श्रीराम के दुःख को मैं विना देखे ही मर जाता तो मुक्ते स्वर्ग में तो सुख मिलता ॥१२॥

नृशंसे पापसङ्कल्पे रामं सत्यपराक्रमम् । किं विपियेण केकेयि प्रियं योजयसे मम ॥१३॥

१ संक्रमणं—देहान्तरं। (गो०) २ विश्रियेण—दण्डकारण्यगमनेन (वि•)

हे निर्देशिन् ! हे पापिन कैकेशी ! तू मेरे प्यारे और सत्य पराक्रमी श्रीराम को किस लिए मुक्तसे वन भिजवाती है ? ॥१३॥

अकीर्त्तिरतुला लोके ध्रुवः परिभवश्र मे । तथा विळपतस्तस्य परिम्रमितचेतसः॥१४॥

ऐसा करने से दुनिया में मेरी बड़ी निन्दा और बदनामी होगी। इस प्रकार महाराज दशरथ को घबड़ाते और विलाप करते-करते।।१४॥

अस्तमभ्यागमतसूर्ये। रजनी चाभ्यवर्तत। सात्रियामा तथाऽऽर्तस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता॥१५॥

सन्ध्या हो गई और रात चढ़ने लगी। रात चाँदनी होने पर भी दुःखी महाराज को ॥१४॥

राज्ञो अविलपतस्तस्य न व्यभासत शर्वरी। तथैवोष्णं विनिःश्वस्य दृद्धो दशरथो तृपः ॥१६॥

अत्यन्त विलाप करने के कारण, वह रात आनन्द्दायिनी न हुई। वृद्ध महाराज दशरथ बार-बार गरम साँसे ले ॥१६॥

विल्लापार्तवद्दुःखं गगनासक्तलोचनः। न प्रभातं तवेच्छामि निशे नक्षत्रभूषणे॥१७॥

दुखिया की तरह दुःखी हो, त्रिलाप करने लगे। उनकी आँखें आकाश की और जा लगीं अर्थात् वे आकाश को निहारने लगे और कहने लगे—हे नच्चत्रों से भूषित निशे! मैं तरा प्रभातकाल नहीं चाहता।।१७॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे — विलपमानस्य ।

क्रियतां मे दया भद्रे रचितोऽयं मयाञ्जलिः। अथवा गम्यतां शीघ्रं नाहमिच्छामि निर्घणाम् ॥१८॥

हे भद्रे! मैं तुमसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ऊपर दया कर, अथवा शीघ्र ही समाप्त हो जा। मैं इस निर्दियनी ॥१८॥

नृशंसां कैकेयीं दृष्टुं यत्कृते व्यसनं महत्। एवमुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयताञ्जलिः ॥१९॥

श्रीर कूर कैकेयी का मुख देखना नहीं चाहता, क्योंकि इसने मुफ्ते बड़ा दु:ख दिया है। यह कह, महाराज पुनः हाथ जोड़ कर कैकेयी को ।।१६।।

प्रसादयामास पुनः कैकेयीं चेदमब्रवीत्। साधुवृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः॥२०॥

मनाने के लिए बोले । मैं धर्मात्मा ऋौर दीन तेरे शरण आया हुआ और थोड़े दिनों जीने वाला हूँ ॥२०॥

प्रसादः क्रियतां देवि भद्रे राज्ञो विशेषतः। शून्ये न खलु सुश्रोणि मयेदं समुदाहृतम्॥२१॥

हे भद्रे ! विशेषतः यह जान कर कि मैं राजा हूँ और एकान्त में नहीं, मैं भरी सभा में श्रीराम के राज्याभिषेक की घोषणा कर चुका हूँ (यदि अब श्रीराम का राज्याभिषेक न हुआ, तो लोग मेरी बड़ी निन्दा करेंगे।) तू मेरे ऊपर कुपा कर।।२१॥

१ निघृ गाम् -- निर्दयाम् । (गो०) २ त्वद्गतस्य -- त्वदेकशरणस्येत्यर्थः ।

कुरु साधु प्रसादं में वाले सहद्या हासि। प्रसीद देवि रामों में त्वदत्तं राज्यमन्ययम्। लभतामसितापाङ्गे यशः परमवाप्नुहि ॥२२॥

हे बाले ! तू रसज्ञा है, अतः अपनी और से श्रीराम को अन्यय राज्य दे कर तू मुक्ते प्रसन्न कर । कैकेयी ! ऐसा करने से तेरी बड़ी नामवरी होगी ॥२२॥

मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च। प्रियमेतद्गुरुश्रोणि कुरु चारुमुखेक्षणै ॥२३॥

ऐसा करने से मुफी को नहीं, किन्तु श्रोराम, भरत श्रौर बड़े-बड़े लोगों को—यहाँ तक कि समस्त संसार को बड़ी प्रसन्नता होगी। हे चारमुखी! रामराज्याभिषेक होने दे ॥२३॥

> विशुद्ध भावस्य हि दुष्टभावा ताम्र क्षणस्याश्रुकलस्य राज्ञः । श्रुत्वा विचित्रं करुणं विलापं भर्तुर्न्शंसा न चकार वाक्यम् ॥२४॥

शुद्ध हृदय महाराज दशरथ दीन हो विलाप करते हुए रोने लगे। रोते-रोते उनकी दोनों त्राँखें लाल हो गईं, किन्तु खुशामद और धमकी से भरे हुए उनके करुण विलाप पर उस दुष्टा कैकेयी ने कुछ भी ध्यान न दिया॥२४॥

१ सहुद्या—रसज्ञा । ( शि॰ ) २ विचित्रं—प्रसाद्नभत्र्धनसहि-तत्वात्। (गो॰)

ततः स राजा पुनरेव मूर्च्छितः प्रियामदुष्टां प्रतिकूलभाषिणीम् । समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति क्षितौ विसंज्ञो निपपात दुःखितः ॥२५॥

महाराज, कैकेयी को अप्रसन्न देख और उसकी ऊटपटाँग बातें सुन और श्रीराम का वनगमन निश्चय जान दु:खी हो कर अचेत हो गए और जमीन पर गिर पड़े ॥२४॥

> इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरं श्वसतो मनस्विन:। विवोध्यमान: प्रतिबोधनं तदा निवारयामास स राजसत्तम:॥२६॥

> > इति त्रयोदशः सर्गः॥

इस प्रकार के कब्ट में श्रीर चण-चण में दीर्घ निःश्वास त्यागते हुए मनस्वी महाराज दशरथ ने वह रात काटी । प्रातःकाल होते ही (नित्य नियमानुसार) महाराज को जगाने के लिए बाजे बजे, किन्तु महाराज ने उनका बजाना रुकवा दिया ।।२६॥

श्रयोध्याकार्यं का तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुत्रा।

· Carrier and Carrier Control of the Control of the

-:8:-

# चतुर्दशः सर्गः

-:0:-

पुत्रशोकार्दितं पापा विसं पतितं भुवि । विवेष्टमानमुद्धीक्ष्य सैक्ष्वाकिमदमब्रवीत् ॥१॥ पुत्रशोक से विह्वत्त, किंकर्त्तव्यविमूढ् श्रोर जमीन पर छट-पटाते हुए महाराज दशरथ को देख, पापिन कैंकेयी बोली ॥१॥ पापं कृत्वैव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम् । शेषे क्षितित्र सन्नः स्थित्यां स्थातुं त्वमईसि ॥२॥

हे राजन् ! पहले यह प्रतिज्ञा कर कि, मैं अभी तुभे दो वर देता हूँ और फिर उन्हें न देने का पाप कर, तुम पीड़ित हो जो पृथ्वी पर लोट रहे हो, सो इसका क्या अभिप्राय है ? ॥२॥

आहु: सत्यं हि परमं धर्मं धर्मविदो जनाः। सत्यमाश्रित्य हि मया त्वं च धर्मप्रचोदितः ॥३॥

धर्म का मर्म जानने वाले लोग सत्य ही को परम धर्म बतलाते हैं। सो मैं उसी सत्य का आश्रय ले कर तुमको धर्मपालन की प्रेरणा करती हूँ। अर्थात् वर देने के लिए तुमसे कहती हूँ॥३॥ संश्रत्य शैव्यः श्येनाय स्वां तनुं जगतीपतिः।

प्रदाय पक्षिणे राजन् जगाम गतिमुत्तमाम् ॥४॥

देखो, पहले राजा शिवि ने प्रतिज्ञा कर अपना शरीर तक रयेन पत्ती को दे डाला था और इससे उनको उत्तम गति प्राप्त हुई थी ॥४॥

## तथा ह्यलर्कस्तेजस्वी ब्राह्मणै वेदपारगे। याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्याविमना ददौ॥५॥

इसी प्रकार तेजम्बी अलर्क ने किसी अधि वेदपाठी ब्राह्मण के माँगने पर, प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने दोनों नेत्र निकाल कर दे दिए थे।।४।।

सरितां तु पतिः स्वल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः । सत्यानुरोधात्समये वेळां स्वां नातिवर्तते ॥६॥

सब निद्यों का स्वामी समुद्र भी सत्य का पालन करने के लिए पूर्णमासी को भी अपनी मर्यादा से अधिक नहीं बढ़ता।।६।।

सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः। सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनैवाप्यते परम्॥७॥

सत्य ही ( एकमात्र ) मुख्यतः ब्रह्म है, सत्य ही धर्म की पराकाष्ट्रा है, अन्वय्य वेद भी सत्य ही का मुख्यतया प्रतिपादन करते हैं । सत्य से चित्त शुद्ध हो कर, ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है ॥।।।

सत्यं समनुवर्तस्व यदि धर्मे धृता मति:। स वर: सफलो मेऽस्तु वरदो ह्यसि सत्तमः॥८॥

हे राजन् ! यदि आपकी धर्म में बुद्धि है, तो सत्य का पालन करते हुए, मुक्ते मेरे माँगे हुए दोनों वर दीजिए । क्योंकि आप वरदानी हैं।।।।।

#### धर्मस्ये १ हाभिकामार्थं २ मम चैवाभिचोदनात्। प्रवाजय सुतं रामं त्रि: खलु त्वां ब्रवीम्यहम् ॥९॥

श्राप श्रपना परलोक बनाने के लिए श्रीर मेरी प्रेरणा से राम को वन में भेज दो। यह बात मैं एक बार नहीं तीन बार कहती हूँ। (तीन बार कहने का श्रभिप्राय यह है कि मैं श्रपनी बात को बदलूँगी नहीं)।।।।।

समयं च ममाद्येमं यदि त्वं न करिष्यसि । अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम् ॥१०॥

यदि आप राम को वन न भेजेंगे, तो इस अनादर को सहन न कर, मैं आपके ही सामने अपने प्राण छोड़ दूँगी (अर्थात् आपके माथे स्त्रीवध का पाप चढ़ाऊँगी)।।१०।।

एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशङ्कया । नाशकत्पाश<sup>४</sup>मुन्मोक्तुं बलिरिन्द्रकृतं यथा ॥११॥

निर्मीक हो कैकेयी के इस प्रकार कहने पर, महाराज दशरथ सत्य के पाश में बैंध गए और वे उसी प्रकार उस पाश से न छूट सके जिस प्रकार वामन जी के सत्यपाश से राजा बिल नहीं छूट सके थे।।११॥

उद्धान्तहृदयश्वापि विवर्णवदनोऽभवत्। स धुर्या वै परिस्पन्द<sup>६</sup>न्युगचक्रान्तरं यथा ॥१२॥

१ धर्मस्य—परलोकसिद्धिप्रयोगकस्य । (वि०) २ स्रिमकामार्थे— प्रीत्यर्थे । (गो०) ३ समयं—रामविवासनं । (गो०) ४ परित्यक्ता— उपेक्तिता । (गो०) ५ पाशं—सत्यपाशं । (गो०) ६ परिस्पन्दन्— गच्छन्। (गो०) वा० रा० स्रा०—११ उस समय महाराज दशरथ पागल-से हो गए, उनका चेहरा फीका पड़ गया। जिस प्रकार दो पहियों के बीच घूमती हुई घुरी चंचलता प्रकट करती है, उसी प्रकार उनका भी चित्त चंचल हो गया। अथवा जिस प्रकार दो पहिये की गाड़ी में जुता हुआ बैल (या घोड़ा) निकलने के लिए प्रयत्न करने पर भी विफल मनोरथ होने के कारण विकल होता है और उदास हो जाता है, उसी प्रकार महाराज दशरथ उदास और विकल हुए॥१२॥

[टिप्पणी—शिरोमणि टीकाकार ने यही ऋर्थ किया है—स राजा उद्भान्तहृदयः सञ्चलितचित्तः श्रभवत् तत्र दृष्टान्तः युगचकान्तरं युगचकार्योगे

श्रनड्वानिव ।]

विह्वलाभ्यां च नेत्राभ्यामपश्यित्व स भूपति:। कुच्छाद्धैर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिदमब्बीत ॥१३॥

चिन्ता और शोक के कारण महाराज दशरथ इतने विद्वल हो गए थे कि उन्हें कुछ भी देख नहीं पड़ता था अर्थात् उस समय वे अन्धे की तरह हो गए थे। बड़ी कि उन्हें से धेंथे धारण कर और मन को वश में कर, वे फिर कैंकेयी से यह बोले (अथवा कातर हिट से देखते हुए महाराज ने बहुत कष्ट से अधीर होकर कैंकेयी से कहा)।।१३॥

यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरग्नौ पापे मया धृतः। तं त्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया॥१४॥

हे पापित! विवाह के समय अग्नि के सामने वैदिक मंत्री-

र त्र्रपश्यन्तिव — त्र्रन्धइवस्थितः भूमिपः । (गो॰) २ स्वजं — स्व-स्माज्जासमपि । (गो॰) CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

बारणपूर्वक मैंने जो तेरा हाथ पकड़ा था, उस हाथ को मैं अपने औरस जात; किन्तु तेरे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण, अपने पुत्र भरत सहित तुभे आज छोड़ता हूँ। (अर्थात् आज से न तो तू मेरी स्त्री रही और न तेरी कोख से जन्मा भरत मेरा पुत्र ही

रहा ) ॥१४॥

[टिप्पणी--यह एक प्रकार की "तलाक" Divorce है। किन्तु वास्तव में हिन्दू समाज में जो प्रतिज्ञा अप्रि आदि देवताओं के समज्ञ की जाती है, वह अमिट है। सांसारिक व्यवहार की दृष्टि से मले ही पित अपनी पत्नी को छोड़ दे, किन्तु पारलौकिक सम्बन्ध का विच्छेद नहीं होता। महाराज दशस्य द्वारा कैकेयी की तलाक की बात, यहाँ लिखी ही है। आगे उत्तरकाएड में श्रीराम जी द्वारा सीता जी के परित्याग की कथा भी मिलेगी।

प्रयाता रजनी देवि सूर्यस्योदयनं प्रति। अभिषेकं गुरुजनस्त्वरिष्यति मां भ्रवम् ॥१५॥

हे देवि ! श्रव रात बीतने पर है श्रीर सूर्य भगवान् उदय होने वाले हैं। श्रतः गुरुजन लोग श्रा कर श्रवश्य ही श्रीराम-राज्याभिषेक जल्दी करने के लिए मुक्ते प्रेरित करेंगे॥१४॥

रामाभिषेकसम्भारैस्तदर्थम्रुपकल्पितैः । रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सिळळिक्रियाम् ॥१६॥

श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गई है, उससे अभिषेक तो न होगा, किन्तु उससे श्रीराम मेरी अन्त्येष्टि किया करेगा।।१६।।

त्वया सपुत्रया नैव कर्तव्या सिंहलिकिया। व्याहन्तास्यशुभाचारे यदि रामाभिषेचनम् ॥१७॥ स्वबरदार! तूया तेरा पुत्र भरत मेरे प्रेतकर्म में हाथ न लगावे। क्योंकि जब तू श्रीराम के राज्याभिषेक में वाधा डाल रही है, तब मेरा श्रीर तेरा या तुमसे सम्बन्ध रखने वाले लोगों का मुमसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह सकता॥१७॥

[ टिप्पणी—इसी लिए महात्मा तुलसीदास जी ने कहा है— जिनके प्रिय न राम वैदेही

तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही।
महात्मा जी की इसी उक्ति को महात्मा दशरथ ने यहाँ चरितार्थं
किया है।

न च शक्रोम्यहं द्रष्टुं दृष्ट्वा पूर्वं तथा सुखम् ।
हतहर्षं निरानन्दं पुनर्जनमवाङ्मुखम् ॥१८॥
श्रीरामाभिषेक से प्रसन्नमुख और उसके अभाव से क्लेशित
हुए लोगों का उदासमुख मुकसे नहीं देखा जायगा ॥१८॥

तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः। प्रभाता शर्वरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रशालिनी॥१९॥

महात्मा महाराज दशरथ के इस प्रकार बोलते-बोलते चन्द्रमा श्रीर तरैयों से सुशोभित रात बीत गई और संवेरा हो गया।।१६॥

ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः। उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोषमूर्छिता ॥२०॥

बात कहने में अत्यन्त चतुरा और पापिष्ठा कैकेयी अत्यन्त कृद्ध हो महाराज से पुनः कठोर वचन कहने लगी।।२०।।

किमिदं भाषसे राजन्वाक्यमङ्गरुजोपमम् । आनाययितुम्बिलष्टं पुत्रं रामिदाईसि ॥२१॥

१ त्राङ्गरजोपमम् — सर्वोङ्गव्याप्त महाव्याधिसदृशं (गो०) CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

हेराजन्! सर्वोङ्ग में ज्याप्त महाज्याधि वाले पुरुष की तरह तुम यह क्या वकक्षक कर रहे हो ? अब तुम राम को यहाँ बुलवाओ ॥२१॥

स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरम् । नि:सपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि ॥२२॥

मेरे पुत्र भरत को राजसिंहासन पर बिठा और राम को वन भेज मुक्ते सौतहीन कर दो, तभी तुम कृतकृत्य अर्थात् अपनी बात के पूरे कहला सकोगे ॥२२॥

स नुन्न इव तीक्ष्णैन प्रतोदेन हयोत्तमः। राजा प्रवोदितोऽभीक्ष्णं कैकेयीमिदमब्रवीत्।।२३॥

उस समय कैकेयी द्वारा वार-बार प्रेरित किए जाने पर, महा-राज दशरथ की वैसी ही दशा हुई, जैसी कि किसी उत्तम जाति के घोड़े की चाबुक से मारे जाने पर होती है। व बोले ।।२३।।

धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना। ज्येष्ठ पुत्रं पियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम् ॥२४॥

इस समय सत्यपाश में जकड़ जाने से मेरी बुद्धि काम नहीं करती। श्रव में श्रपने ज्येष्ठ श्रौर प्यारे पुत्र श्रीराम को देखना चाहता हुँ । २४।।

> ततः प्रभातां रजनीमुदिते च दिवाकरे। पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्ते च समाहिते॥२५॥

इतने में सवेरा भी हो गया, रात बीत गई, सूर्य भगवान् उदय हुए। पुग्य समय पर शुभ नत्तत्र और शुभ मुहूर्त्तकाल भी आ उपस्थित हुए।।२४॥

# वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यैः परिष्टतस्तदा। उपसंग्रह्म सम्भारान् प्रविवेश पुरोत्तमम्॥२६॥

सर्वगुणसम्पन्न भगवान् वसिष्ठ अपने शिष्यों के साथ और अभिषेक की सामग्री लिए हुए उत्तम पुरी में आए॥२६॥

[ टिप्पणी—''प्रविवेश पुरोत्तमम्'' इससे जान पड़ता है कि वसिष्ठादि ऋषिगण जो महाराज दशरथ के मंत्रिमण्डल में थे, बस्ती में नहीं रहते थे। उनके त्रावासस्थान नगर के किसी बाहरी भाग में किसी एकान्त स्थल में बने हुए थे।]

[टिप्पणी—जिस समय वसिष्ठ जी नगरी में श्राए उस समय की पुरी की सजावट उन्होंने किस प्रकार की देखी, इसका वर्णन श्रागे दिया गया है।]

### सिक्तसम्मार्जितपथां पताकोत्तमभूषिताम्। विचित्रकुसुमाकीणा नानास्त्रिगिर्वराजिताम्॥२७॥

राजधानी की सब सड़कें स्वच्छ थीं, उन पर छिड़काव किया गया था। जिधर देखो उधर ध्वजाएँ एवं पताकाएँ फहरा रही थीं। तरह-तरह के विचित्र फूल सड़कों पर फैले हुए थे और जगह-जगह पुष्पमालाएँ लटक रही थीं।।२७।

संहृष्टमनुजोपेतां समृद्धविपणापणाम्। महोत्सवसमाकीणां राघवार्थे सम्रुत्सुकाम्॥२८॥

सब लोग प्रसन्नचित्त देख पड़ते थे। बाजारों की दूकानों में तरह-तरह के माल भरे हुए थे। श्रीरामराज्याभिषेक के उपलच्य में लोग तरह-तरह के उत्सव मना रहे थे श्रीर श्रीरामाभिषेक देखने की उत्सुक हो रहे थे।।२८।।

## चन्दनागरुधूपैश्च सर्वतः प्रतिधूपिताम्। तां पुरीं समतिक्रम्य पुरन्दरपुरोपमाम्॥२९॥

चारों श्रोर चन्दन श्रीर श्रगर मिली धूप जलाने से सुगन्ध उड़ रही थी। इस प्रकार की श्रमरावती के तुल्य श्रयोध्यापुरी में होकर।।२६॥

ददर्शान्तः पुरं श्रेष्ठं नानाद्विजगणायुतम्। पौरजानपदाकीणं ब्राह्मणैरुपशोभितम्॥३०॥

वसिष्ठ जी श्रेष्ठ राजमन्दिर में पहुँचे। उन्होंने वहाँ देखा कि राजमन्दिर के द्वार पर, अनेक द्विज, पुरवासी और ब्राह्मण अपनी उपस्थिति से वहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं ॥३०॥

यज्ञविद्धिः सुसम्पूर्णं सदस्यैः परमद्विजैः। तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनम्॥३१॥

वहाँ पर यज्ञिकिया में कुशल ब्राह्मण भी उपस्थित हैं, राजदर-बारी भी जमा हैं। ब्राह्मण, चित्रय और वैश्य जाति के बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोगों की भीड़ लगी हुई है। भीड़ को हटाते हुए किसी तरह वसिष्ठ जी अन्त:पुर के द्वार पर पहुँचे ॥३१॥

वसिष्ठः परमितः परमिर्विवेश च।
स त्वपश्यद्विनिष्कान्तं सुमन्त्रं नाम सारिथम् ॥३२॥
द्वारे मनुनसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनम्।
तसुवाच महातेजाः स्तपुत्रं विशारदम्॥३३॥
वसिष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम्।
इमे गङ्गोदकघटाः सागरेभ्यश्च काञ्चनाः॥३४॥

महर्षि वसिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक अन्तः पुर में प्रवेश किया। भीतर जाते समय अन्तः पुर के द्वार पर उनकी भेंट शोभनमूर्ति सारथी सुमंत्र से हुई, जो भीतर से बाहर आ रहे थे। महातेजस्वी वसिष्ठ जी ने बुद्धिमान स्तपुत्र सुमंत्र से कहा—हमारे यहाँ आने की सूचना तुरन्त महाराज को दो। साथ ही यह भी कह देना कि वसिष्ठ जी अपने साथ सोने के घड़ों में गङ्गा-जल और सागर-जल। ।३२-३३-३४।।

औदुम्बरं भद्रपीठमिषेकार्थमाहृतम्। सर्ववीजानि गन्धांश्च रत्नानि विविधानि च ॥३५॥

त्रीर त्रभिषेक के समय राजकुमार के बैठने के लिए गूलर की लकड़ी की चौकी भी लाए हैं। सब प्रकार के बीज सब सुगन्ध-युक्त वस्तुएँ त्रीर भाँति-भाँति के रत्न ॥३४॥

शौद्रं दिध घृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः। अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्त्रश्च वरवारणः ॥३६॥

शहद, दही, घी, खीलें, कुश, फूल, दूध, आठ सुन्दरी कन्याएँ, मस्त सफेद हाथी।।३६॥

चतुरश्वो रथ: श्रीमान्निस्त्रिशो धनुरुत्तमम् । वाहनं नरसंयुक्त छत्रं च शशिसन्निभम् ॥३७॥

चार घोड़ों का रथ, उत्तम खङ्ग, सुन्दर धनुष, कहारों सहित पालकी, चन्द्रमा के समान उड्डवल छत्र ॥३७॥

श्वेते च वालव्यजने भृङ्गारश्च हिरण्मयः। हेमदामिपनद्धश्च ककुद्मान् पाण्डुरो हषः॥३८॥ दो सफेद चँवर, सोने की भारी, सोने के पत्रों से महे हुए सींगों वाला सफेद बैल ॥३८॥

केसरी च चतुर्दष्ट्रो हरिश्रेष्ठो महाबल:। सिंहासनं व्याघतनुः समिद्धश्च हुताशनः॥३९॥

चार दाढ़ का शेर, बड़ा बलवान घोड़ा, सिंहासन, बाघम्बर, सिमधा, श्रिप्त ।।३६॥

सर्ववादित्रसङ्घाश्च वेश्याश्चालङ्कृताः स्त्रियः। आचार्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः ॥४०॥ सब प्रकार के बाजे, शृङ्कार की हुई रंडियाँ, त्राचार्य, ब्राह्मण, गौ, हिरन श्रीर पत्ती मौजूद हैं ॥४०॥

पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च १ गणै: २ सह । एते चान्ये च वहव: पीयमाणा: प्रियंवदा:॥४१॥

मुखिया पुरवासी, अपने समुदायों को साथ लिए हुए महाजन लोग तथा उनके अतिरिक्त और भी अनेक सज्जन, प्रेम के साथ और प्रिय वचन वोलते हुए ॥४१॥

अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवै:।

त्वरयस्व महाराजं तथा समुदितेऽहिन ॥४२॥ अपने-अपने राजाओं के साथ श्रीरामचन्द्र का अभिषेक देखने को आए हुए हैं, महाराज से जा कर कहो कि जल्दी करें॥४२॥

पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाष्तुयात्। इति तस्य वचः श्रुत्वा स्तपुत्रो महात्मनः॥४३॥

१ नैगमाः — विण्जः । (वि०) २ गर्णैः — स्वगर्णैः । (वि०)

जिससे पुष्य नत्तत्र में श्रीरामचन्द्र जी को राज्य मिल जाय विसन्ठ जी के ये वचन सुन, महात्मा सुमंत्र ॥४३॥

स्तुवन्तृपतिशाद् लं प्रविवेश निवेशनम् । तं तु पूर्वोदितं १ दृद्धं द्वारस्था राजसम्मतम् ॥४४॥

महाराज की जैजेकार पुकारते हुए राजभवन के भीतर जाने लगे। महाराज ने बूढ़े सुमंत्र की ढ्योड़ी माफ कर दी थी ( अर्थात् महल के द्वारपालों को आज्ञा दे दी थी कि सुमंत्र को रोकें नहीं)।।४४।।

[टिप्पणी—इस श्लोक में सुमंत्र के लिए "वृद्ध" शब्द श्राया है। श्रत: इससे जान पड़ता है कि, सुमंत्र की ट्योड़ी इसीलिए माफ कर दी गई थी कि वे बूढ़े थे। श्रन्य लोग बिना सूचना दिए रनवास में नहीं जा सकते थे।

न शेकुरभिसंरोद्धं राज्ञः प्रियचिकीर्षवः। स समीपस्थितो राज्ञस्तामवस्थामजज्ञिवान्॥४५॥

अतः महाराज की प्रसन्नता के लिए (अर्थात् महाराज की आज्ञानुसार) द्वारपालों ने सुमंत्र को भीतर जाने दिया और उन्हें रोका नहीं। सुमंत्र महाराज के निकट पहुँच गए। किन्तु वे उस समय की महाराज की अवस्था से अपरिचित थे।।४४।।

वाग्भिः परमतुष्टाभिरभिष्टोतुं प्रचक्रमे । ततः स्तो यथाकालं पार्थिवस्य निवेशने ॥४६॥

१ पूर्वेदितं — स्रयं सर्वदा स्त्रनिवार्य इति राज्ञा पूर्वमुक्तं । (गो०) २ यथाकालं — प्रातःकालिह । (गो०) श्रतः (शिष्टाचार के नियमानुसार) सुमंत्र परम प्रसन्न हो महाराज की वैसी ही स्तुति करने लगे जैसी कि प्रात:काल राजाश्रों की स्तुति करने की उस समय पद्धति थी।।४६।।

सुमन्त्रः पाञ्जलिभूत्वा तृष्टाव जगतीपतिम्। यथा नन्दति तेजस्वी सागरो भास्करोदये॥४७॥

सुमंत्र ने हाथ जोड़ कर महाराज की स्तुति की। वे बोले—हें महाराज! जिस प्रकार सूर्योदय होने पर तेजस्वी सागर हर्षित होते हैं ॥४७॥

श्रीतः श्रीतेन मनसा तथानन्दय नः स्वतः। इन्द्रमस्यां तु वेळायामभितुष्टाव मातिछः ॥४८॥

उसी प्रकार आप प्रसन्न हो कर, प्रसन्न मन से, हम लोगों को हिर्षित की जिए। इसी समय (अर्थीत् सवेरे) इन्द्र के सारथी मातलि ने उनकी स्तुति की थी।।४८।।

सोऽजयदानवान् सर्वास्तथा त्वां बोधयाम्यहम् । वेदाः सहाङ्गविद्याश्च यथा ह्यात्मभुवं विभुम् ॥४९॥ ब्राह्मणं बोधयन्त्यद्य यथा त्वां बोधयाम्यहम् । आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरां शुभाम् ॥५०॥

तब इन्द्र ने सब असुरों को परास्त किया था। उसी प्रकार मैं भी आपको जगाता हूँ। जिस प्रकार साङ्गोपाङ्ग वेदिवद्याएँ ब्रह्मा जी को जगाती हैं, उसी प्रकार मैं भी आपको जगाता हूँ। जिस प्रकार सूर्यदेव चन्द्रमा सहित सब प्राणियों को धारण करने वाली और शुभ।।४६-४०।। वोधयत्यद्य पृथिवीं तथा त्वां वोधयाम्यहम्। उत्तिष्ठाशु महाराज कृतकौतुकमङ्गळः ॥५१॥ अवी को जगाते हैं. उसी प्रकार में भी सामने जनस्य

पृथ्वी को जगाते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपको जगाता हूँ। हे महाराज ! उठिए और शुभ वेष बना सब को दर्शन दे आन-न्दित कीजिए॥४१॥

विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकर:। सोमसूर्या च काकुत्स्थ शिववैश्रवणावि ॥५२॥

श्रीर वसन-श्राभूषणों द्वारा शरीर श्रलङ्कृत कर, सुमेरु पर्वत पर सूर्य की तरह शोभा को प्राप्त की जिए। हे काकुत्स्थ ! चन्द्र, सूर्य, शिव, कुवेर ॥४२॥

वरुणश्चामिरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। गता भगवती रात्रिरहः शिवमुपस्थितम् ॥५३॥

वरुण, त्रप्ति त्रौर इन्द्र सब त्रापको विजय प्रदान करें। देखिए भगवती निशा बीत गई त्रौर मङ्गलकारी दिन उपस्थित हो गया है।।४३।।

प्रतिबुध्यस्व राजर्षे कुरुकार्यमनन्तरम् । उपतिष्ठति रामस्य समग्रमभिषेचनम् ॥५४॥

हे राजर्ष ! उठिए और आगे के कार्यों को कीजिए। क्योंकि अभिषेक का सामान तैयार है। १४४॥

पौरजानपदैश्चापि नैगमैश्च कृताञ्जिलः। अयं वसिष्ठो भगवान्ब्राह्मणैः सह तिष्ठित ॥५५॥

१ क्रतकौतुकमञ्जलः — वर्वानन्दोत्पादनाय कृतदेहालङ्कार इत्यर्थः । (गो०)

नगरनिवासी तथा जनपदिनवासी एवं महाजन लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान विसन्द जी भी ब्राह्मणों सहित आ गए हैं।।४४।।

> क्षिप्रमाज्ञाप्यतां राजन् राधवस्याभिषेचनम्। यथा ह्यपालाः पञ्चवो यथा सेना ह्यनायकाः॥५६॥

हे राजन् ! श्रीरामचन्द्र जी के अभिषेक का कार्य आरम्भ करने की आज्ञा शीघ दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार चरवाहे के बिना पशु, सेनापति के बिना फौज ॥४६॥

यथा चन्द्रं विना रात्रिर्यथा गावो विना दृषम्। एवं हि भवता राष्ट्रं यत्र राजा न दृश्यते॥५७॥

चन्द्रमा के बिना रात्रि, ऋौर साँड़ के बिना गौ, किसी काम की नहीं -- वैसे ही राजा के बिना राज्य भी किसी काम का नहीं ॥४७॥

इति तस्य वचः श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमिवार्थवत् । अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपतिः॥५८॥

सुमंत्र से ऐसे शान्तियुक्त वचन सुन, महाराज फिर शोक में दूब गए।।४८।।

ततः स राजा तं सूतं सन्नहर्षः सुतं पति। शोतरक्तेक्षणः श्रीमानुद्रीक्ष्योवाच धार्मिकः॥५९॥

फिर कुछ सँभल और श्रीराम के शोक में श्रसित हो, मारे कोध के लाल आँखें कर, धर्मात्मा श्रीमान दशरथ ने सुमंत्र की खोर देखा और उनसे कहा।।४६॥ वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निक्रन्ति। सुमन्त्र: करुणं श्रुत्वा दृष्टा दीनं च पार्थिवम् ॥६०॥

हे सुमंत्र ! तुम्हारे ये स्तुतिवाक्य मुक्ते पुनः अत्यन्त कष्टदायक हुए हैं। सुमंत्र महाराज की यह करुण वाणी सुन और उनकी दीन दशा देख ॥६०॥

> प्रगृहीताञ्जिलिः पहस्तस्माह शादपाक्रमत्। यदि वक्तुं स्वयं दैन्यान शशाक महीपतिः॥६१॥

हाथ जोड़, जहाँ पहले खड़े थे वहाँ से कुछ पीछे हट कर खड़े हुए। जब महाराज दीनता के कारण कुछ श्रोर न बोल सके ॥६१॥

तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाच ह। सुमन्त्र राजा रजनीं रामहर्षसमुत्सुक: ॥६२॥

तब अपना काम बनाने में निपुण कैकेयी सुमंत्र से बोली—हे सुमंत्र ! राम के अभिषेक्ष के आनन्द में मग्न होने के कारण महाराज को रात भर नींद नहीं आई ॥६२॥

प्रजागरपरिश्रान्तो निद्राया वशमेयिवान् । तद्गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनम् ॥६३॥

रात भर जागने के कारण थक कर वे अब सो रहे हैं। अतः हे सूत ! तुम फौरन जा कर यशस्वी राजकुमार ॥६३॥

राममानय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा। स मन्यमानः कल्याणं हृदयेन ननन्द च ॥६४॥ राम को यहाँ बुला लात्रो । इसमें सोचने-विचारने की आवश्यकता नहीं है। यह सुन, सुमंत्र ने समका कि श्रीरामचन्द्र जी के आने से महाराज का मन ठीक ठिकाने होगा, अतः वे प्रसन्न हुए ॥६४॥

निर्जगाम च सम्प्रीत्या त्वरितो राजशासनात्। सुमन्त्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया।।६५॥

श्रीर श्रीरामचन्द्र के बुलाने में महाराज की श्राज्ञा समभ प्रसन्न होते हुए तुरन्त वहाँ से चल दिए। किन्तु रास्ते में वे सोचने लगे कि, कैकेयी न श्रीरामचन्द्र को क्यों तुरन्त बुलाने को कहा है।।६४।।

व्यक्तं रामोऽभिषेकार्थमिहायास्यति धर्मवित्। इति स्तो मित कृत्वा हर्षेण महता दृतः। निर्जगाम महाबाहू राधवस्य दिदृक्षया॥६६॥ सागरहृदसङ्काशात्सुमन्त्रोऽन्तःपुराच्छुभात्। निष्क्रम्य जनसम्बाधं ददर्श द्वारमग्रतः॥६७॥

फिर तुरन्त ही उन्होंने विचारा कि शीघ राज्याभिषेक कार्य आरम्भ करवाने को धर्मात्मा महाराज दशरथ ने श्रीरामचन्द्र को बुलवाया है। यह विचार मन में उत्पन्न होते ही, सुमंत्र बहुत प्रसन्न हुए और श्रीरामचन्द्र जी के पास जाने को उस मनोहर अन्तः पुर में से जो सागर के बीच स्थित तड़ाग की तरह था, निकले और दरवाजे के आगे लोगों की बड़ी भीड़ देखी।।६६-६७।।

ततः पुरस्तात्सहसा विनिर्गतो पहीभृतो द्वारगतान् विछोकयन्।

# ददर्श पौरान् विविधान् महाधना-नुपस्थितान् द्वारमुपेत्य विष्ठितान् ॥६८॥

इति चतुर्दशः सर्गः॥

सुमंत्र ने द्वार पर शीवता से जा कर देखा कि, राजभवन के दरवाजे पर राजा लोग श्रीर बड़े-बड़े श्रमीर व रईस श्राकर बैठते जा रहे हैं।।६८।।

श्रयोध्याकाएड का चौदहवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

-:0:-

## पञ्चदशः सर्गः

-:0:-

ते तु तां रजनीमुख्य ब्राह्मणा वेदपारगाः। उपतस्थुरुपस्थानं सह राजपुरोहिताः॥१॥

उस रात के बीतने पर त्रौर सवेरा होने पर, वेद्झ ब्राह्मण-गण राजपुरोहितों के साथ राजद्वार पर त्रा कर, उपस्थित हुए॥१॥

अमात्या बलमुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च । राघवस्याभिषेकार्थे पीयमाणास्तु सङ्गताः ।।२॥

राजमंत्रिगण, सेनापित और बड़े-बड़े महाजन श्रीरामचन्द्र का राज्याभिषेक देखने को राजद्वार पर प्रसन्नचित्त हो जमा हुए।।२॥

१ उपस्थानम् -राजद्वारम्। (शि॰)

#### उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागतेऽहिन । लग्ने कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते ॥३॥

सूर्य के उदय होने पर, जब पुष्य नत्तत्र और कर्कट लग्न का समय, जिसमें श्रीरामचन्द्र जी का जन्म हुआ था, उपस्थित हुआ। ।।।

अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रैरुपकल्पितम् । काञ्चना जलकुम्भाश्च भद्रपीठं र स्वलंकृतम् ॥४॥

तब उत्तम-उत्तम ब्राह्मणों ने श्रीरामचन्द्र जी के अभिषेक के लिए जल से भरे हुए सोने के कलसे और श्रीरामचन्द्र जी के बैठने के लिए सजा हुआ भद्रवीठ, यथास्थान सजा कर ।।४।।

रथश्च सम्यगास्तीर्णो भास्वता व्याघ्रचर्मणा । गङ्गायमुनयोः पुण्यात्सङ्गमादाहृतं जलम् ॥५॥

चमचमाता रथ, जिसमें व्याघाम्बर बिछा हुआ था आया, तथा गङ्गा-यमुना के पवित्र सङ्गम का जल ला कर रखा गया ॥४॥

याश्रान्याः सरितः पुण्या हृदाः क्रुपाः सरांसि च । प्राग्वाहाश्चोध्ववाहाश्च तिर्यग्वाहाः समाहिताः ॥६॥

इनके अतिरिक्त जितनी पुरायसितता निद्याँ, कुराड, कूप, और तालाब, पश्चिम की ओर बहने वाली (नर्मदा और ताप्ती), ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली और टेढ़ी-मेढ़ी हो कर बहने वाली निद्याँ हैं॥६॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

१ उपकल्पितं — समीपेप्रापितम् । (शि॰) २ भद्रपीठं — मङ्गलचिह्नं चिह्नित पीठविशेषं । (शि॰) वा॰ रा॰ श्र॰—१२

ताभ्यश्चैवाहतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः। सलाजाः क्षीरिभिष्ठञ्जा घटाः काश्चनराजताः ॥७॥ पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा। क्षौद्रं दिध घृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः॥८॥

उन सब के जल और सब समुद्रों के जल वहाँ ला कर सोने-चाँदी के चमचमाते हुए कलसों में रखे गए। पिनत्र तीर्थ-जलों से भरे उन कलसों के मुखों पर गूनर, वट श्रादि जीर वृत्तों की टहनियाँ तथा कमल-पुष्प श्रीर कमल-पत्र पड़े हुए थे। मधु, दही, घी, लावा, कुश, श्रच्छे-श्रच्छे फूल श्रीर दूध लाकर रखे गए थे।।७-८।।

वेश्याश्चैव शुभाचाराः सर्वाभरणभूषिताः।
चन्द्रांशुविकचप्रख्यं काञ्चनं रत्नभूषितम्॥९॥
सज्जं तिष्ठति रामस्य वालव्यजनग्रुत्तमम्।
चन्द्रमण्डलसङ्काशमातपत्रं च पाण्डरम्॥१०॥
सज्जं द्युतिकरं श्रीमदभिषेकपुरस्कृतम्।
पाण्डरश्च दृषः सज्जः पाण्डरोऽश्वश्च सुस्थितः॥११॥

वहाँ मङ्गल वेष बनाए और बढ़िया-बढ़िया कपड़े और गहने पहिने हुए वेश्याएँ भी उपस्थित थीं। चन्द्रिकरणों के समान स्वच्छ सोने की बनी और रत्नजटित डंडियों वाले उत्तम चमर भी श्रीरामचन्द्र जी के श्रभिषेक की सामग्री के साथ रखे हुए थे। चन्द्रमएडल की तरह गोल और चमचमाता तथा सफेद छत्र भी

१ गुमाचाराः—मङ्गलवेषयुक्ताः। (गो॰)

राज्याभिषेक के लिए विद्यमान था। सफेद बैल श्रीर सफेद सजा हुआ घोड़ा भी वहाँ खड़ा हुआ था।।६-१०-११।।

प्रसृतश्रः गजः श्रीमानौपवाह्यः प्रतीक्षते । अष्टौ च कन्या रुचिराः सर्वाभरणभूषिताः ॥१२॥

मद चुचियाता हुआ राजाओं के चढ़ने योग्य हाथी भी मौजूद था। सुन्दरी और वसन-भूषण से अलंकृत आठ कन्याएँ भी उपस्थित थीं।।१२।।

वादित्राणि च सर्वाणि वन्दिनश्च तथाऽपरे।
इक्ष्वाकूणां यथा राज्ये सम्भियेताभिषेचनम्॥१३॥
तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम्।
ते राजवचनात्तत्र समवेता महीपतिम्॥१४॥

वीणा श्रादि सब प्रकार के माङ्गलिक वाजे, बंदीजन तथा सूत, मागधादि सभी एकत्र हुए। कहाँ तक गिनाया जाय, सारांश यह है कि इच्चाकुवंशीय राजाश्रों के राज्याभिषेक में जो सामग्री श्रापेत्तित होनी चाहिए थी, वह सब श्रीरामराज्याभिषेक के लिए महाराज दशरथ के श्राज्ञानुसार लोग ले-ले कर वहाँ उपस्थित हुए थे।।१३-१४।।

अपश्यन्तोऽब्रुवन् को तु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत् । न पश्यामश्र राजानमुदितश्र दिवाकरः ॥१५॥

राजद्वार पर उपस्थित लोगों ने जब समय हो चुकने पर भी महाराज दशरथ को न देखा तब उपस्थित जन आपस में कहने

१ प्रसृतः — प्रकर्षेण स्रवन्मदः । (गो०) २ त्र्यौपवाह्यः — राजवाह्यः ।

लगे कि, हमारे आने की सूचना महाराज को कौन पहुँचावेगा। देखो सूर्य भगवान उदय हो चुके, किन्तु महाराज का दर्शन अभी तक नहीं हुआ।।१४॥

यौवराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः। इति तेषु ब्रुवाणेषु सार्वभौमान् महीपतीन्॥१६॥

बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र के श्राभिषेक के लिए सब तैयारियाँ हो चुकी हैं। इस प्रकार लोग श्रापस में कह रहे थे कि श्रामंत्रित बड़े राजाश्रों से ॥१६॥

अब्रवीत्तानिदं वाक्यं सुमन्त्रो राजसत्कृत:। रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितोऽस्म्यहम्॥१७॥

राजसम्मानित सुमंत्र ने यह कहा है कि, महाराज की आज्ञा-नुसार मैं श्रीरामचन्द्र जी को लाने के लिए तुरन्त जा रहा हूँ ॥१७॥

पूज्या राज्ञो भवन्तस्तु रामस्य च विशेषतः। अहं पृच्छामि वचनात्सुखमायुष्मतामिह॥१८॥

राज्ञः सम्प्रतिबुध्यस्य यचागमनकारणम्। इत्युक्त्वान्तःपुरद्वारमाजगाम पुराणवित्रशाहरा।

आप लोग महाराज और विशेषकर श्रीरामचन्द्र के सम्मान-भाजन हैं। अतः मैं लौट कर आपकी ओर से इस बात को (कि महाराज के न पधारने का क्या कारण है) महाराज से, जो अभी सो कर उठे हैं, पूछता हूँ। यह कह कर अति वृद्ध सुमंत्र अन्तः-पुर के द्वार पर जाकर,।।१८-१६।।

१ पुराण्वित्-चिरकालकथामिश्चः ऋतिवृद्धः इति । (वि०)

सदाऽसक्तं च तद्वेरम सुमन्त्रः प्रविवेश ह । तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य च विशांपते ॥२०॥

बेरोकटोक राजभवन के भीतर चले गए। (तत्कालीन प्रथानुसार) वंशपरम्परा की बड़ाई करते हुए सुमंत्र ने उस कमरे में प्रवेश किया, जिसमें महाराज पड़े थे।।२०।।

शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत । सोत्यासाद्य त तद्वेशम तिरस्करणि मन्तरा ॥२१॥ आशीर्भिर्गुणयुक्ताभिरभितुष्टाव राघवम् । सोमसुर्या च काकुत्स्थ शिववैश्रवणाविष ॥२२॥

सुमंत्र महाराज के सोने के कमरे में पहुँच श्रीर चिक की श्राड़ में खड़े होकर महाराज को श्राशीर्वाद दे उनको प्रसन्न करने लगे श्रीर कहने लगे, हे काकुतस्थ ! चन्द्र, सूर्य, शिव, कुवेर, ॥२१-२२॥

वरुणश्राग्निरिन्द्रश्च विजयं मदिशन्तु ते। गता भगवती रात्रिरद्दः शिवमुपस्थितम्॥२३॥

वरुण, श्रमि, इन्द्र श्रापको विजय दें। भगवती निशा बीत चुकी श्रीर सुप्रभात हो चुका है।।२३।।

बुध्यस्व नृपशाद् छ कुरु कार्यमनन्तरम्। ब्राह्मणा बलमुख्याश्र नैगमाश्रागता नृप ॥२४॥

१ सदासक्तं—सर्वदात्र्यनिवारितं । (गो॰) २ तिरस्करिय्य-यवनिका चिक इति नाम्ना लोके प्रसिद्धामित्यर्थः (शि॰) हे राजसिंह! उठिए ग्रीर जो कार्य करने हैं उन्हें कीजिए। ब्राह्मण, सेनापित, महाजन श्रीर सामन्त राजा लोग आए हुए हैं ॥२४॥

दर्शनं तेऽभिकांक्षन्ते प्रतिबुध्यस्य राघव।
स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुपन्त्रं पन्त्रकोविदम् ॥२५॥
श्रीर वे त्र्यापके दर्शनों की त्रभिलाषा करते हैं। हे राघव!
उठिए। तब इस प्रकार स्तुति करते हुए मंत्रिप्रवर सुमंत्र से।।२४॥

प्रतिबुध्य ततो राजा इदं वचनमब्रवीत् । राममानय स्रतेति यदस्याभिहितोऽनया ॥२६॥

महाराज ने जाग कर यह कहा, जैसा कि तुमसे इस कैकेयी ने कहा है, तुम जा कर पहले श्रीरामचन्द्र को लिवा लाख्रो ॥२६॥

किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिहन्यते।

न चैव सम्प्रसुप्तोऽहमानयेहाशु राघवम् ॥२७॥

क्या कारण है जो तुम हमारी त्राज्ञा की अवहेलना करते हो ? हम सोते नहीं हैं (जो तुम हमें वार-वार जगाने की स्तुति पढ़ते हो ) । तुम शोघ्र जा कर श्रीरामचन्द्र को यहाँ ले आओ।।२०।।

इति राजा दशरथः स्तं तत्रान्वशात्पुनः ।
स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रणिपत्य तम् ॥२८॥
महाराज दशरथ के यह कहने पर सुमंत्र महाराज के वचनों
को सुन और उनको प्रणाम कर ॥२५॥

निर्जगाम तृपावासान्मन्यमानः त्रियं महत्। प्रपन्नो राजमार्गं च पताकाध्वजशोभितम् ॥२९। राजभवन से चल दिए ऋौर मन में जाना कि आज श्रीराम-चन्द्र का अभिषेक होगा। सुमंत्र रंग-विरंगी ध्वजापताकाओं से शोभित राजमार्ग पर उपस्थित हो।।२६।।

> हृष्टः प्रमुदितः स्तो जगामाश्च विलोकयन्। स स्तरस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथा ॥३०॥

इधर-उधर देखते-भाजते और हर्षित होते हुए तेजी के साथ जाने लगे। रास्ते में प्रत्येक दर्शक के मुख से वे श्रीरामचन्द्र संबंधी चर्चा ही सुनते हुए जाते थे।।३०॥

अभिषेचनसंयुक्ताः सर्वलोकस्य हृष्टवत् । ततो ददर्श रुचिरं कैलासशिखरमभम्॥३१॥

यह चर्चा ख्रीर कुछ नहीं केवल श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक की ख्रानन्ददायिनी वातचीत थी। थोड़ी ही देर में सुमंत्र ने मनोहर कैलास पर्वत के शिखर के समान उज्ज्वल ॥३१॥

रामवेश्म सुमन्त्रस्तु शक्रवेश्मसमप्रभम्। महाकवाटसंयुक्तं वितर्दिशतशोभितम्॥३२॥

श्रीर इन्द्रभवन के समान सुन्दर रामभवन देखा। उस राज-मवन में बड़े-बड़े फाटक लगे थे श्रीर शत वेदियाँ शोभायमान थीं।।३२।।

काञ्चनप्रतिमैकाग्रं मणिविद्यमशोभितम् । शारदाभ्रघनप्रख्यं दीप्तं मेरुगुहोपमम् ॥३३॥

भवन के कँगूरों पर सैकड़ों सोने की मूर्तियाँ रखी हुई थीं जिनमें मिण्याँ और मूँगे जड़े हुए थे। रामभवन की शोभा, शारदीय मेच के समान निर्मल और सुमेरु पर्वत की कन्दरा के समान चमकीली थी।।३३॥

मणिभिर्वरमाल्यानां सुमहद्भिरलङ्कृतम् । मुक्तामणिभिराकीणं चन्दनागरुघृपितम् ॥३४॥ गन्धान् मनोज्ञान् विस्रजदादु रं शिखरं यथा । सारसैश्र मयूरैश्र निनदद्विर्विराजितम् ॥३५॥

राजभवन के द्वार को मिण्यों की सुन्दर मालाएँ (जो बंदन-वारों की जगह लटक रही थीं) सुशोभित कर रही थीं। मोतियों और मिण्यों से सजा हुआ चन्दन और अगर से सुवासित और मनोहर गन्धों से मलयागिरि समीपवर्ती चन्दनगिरि के शिखर की तरह सुवासित, वह श्रीरामचन्द्र का भवन था। उसमें अनेक सारस और मोर बोल रहे थे। 138-3811

सुकृते रहामृगाकीण सुकीण भित्तिभिस्तथा।
मनश्रक्षुश्च भूतानामाददत्तिग्मतेजसार ॥३६॥

राजभवन के दरवाजे पर, कमरों की दीवालों पर और खंभों पर सुनहली तसवीरें बनी थीं। ये तसवीरें जंगली जानवरों की यथा भेड़ियों, बघरी शेर आदि की थीं। इनकी अत्यन्त सुन्दर कारीगरी देखने को, देखने वाले का मन और आँखें अपने आप आकर्षित हो जाती थीं।।३६॥

१ दर्दुरः—मलयसन्निकृषश्चन्दनगिरिः । (वि॰) २ सुकृतैः— स्वर्णादिना । (वि॰) ३ तिग्मतेत्रसात्राददत्— त्रातिशयितशोभया त्राकर्षत । (वि॰)

#### चन्द्रभास्करसङ्काशं कुवेरभवनोपमम् । महेन्द्रधामप्रतिमं नानापक्षिसमाकुलम् ॥३७॥

श्रीरामचन्द्र जी का भवन चन्द्रमा श्रीर सूय की तरह चमकता था, कुबेर-भवन की तरह भरा-पूरा था श्रीर इन्द्रभवन की तरह बनावट में श्रद्वितीय था। उसमें श्रनेक जाति के पन्नी किलोल कर रहे थे।।३७।।

मेरुशृङ्गसमं स्नुतो रामवेशम द्दर्श ह ।
उपस्थितै: समाकीर्ण जनैरञ्जलिकारिभि: ॥३८॥
उस सुमेरुशिखर के समान ऊँचे श्रोरामभवन को सुमन्त्र ने
देखा। उस समय वहाँ अनेक लोग हाथ जोड़े हुए उपस्थित
थे ॥३६॥

उपादाय समाक्रान्तैस्तथा जानपदैर्जनै: !

रामाभिषेकसुमुखैरुनमुखैः समछङ्कृतम् ॥३९॥

वहाँ अनेक राष्ट्रों के लोग भी थे जो श्रीरामचन्द्र जी को भेंटें देने के लिए भेंट की वस्तुएँ लिए उपस्थित थे और श्रीरामाभिषेक देखने को उत्सुक थे तथा अच्छे-अच्छे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे।।३६॥

महामेघसमप्रख्यमुद्ग्रं सुविभूषितम्। नानारत्नसमाकीणं कुब्जकरातका रहतम् ॥४०॥

वह रामभवन महामेच के समान विशाल था और तरह-तरह की मिियों से सजा हुआ था। वहाँ पर अनेक छोटे डील-डौल के किरात जातीय नौकर भी थे।।४०।।

१ कुब्जकैरात—िकरातानां स्वल्प शरीरकाणां समूहः कैरातकं । (गो०)। अपाठान्तरे—''कुब्जकैरपिचावृतं''

स वाजियुक्तेन रथेन सारिथ-र्नराकुलं राजकुलं विलोकयन्। वरूथिना रामगृहाभिपातिना

पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन् ॥ ॥ १॥ घोड़ों के रथ में सवार सुमंत्र जो, लोगों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को शोभित करते और सम्पूर्ण पुरवासियों के हृदय को हिषत करते हुए श्रीरामभवन के द्वार पर पहुँचे ॥ ४१॥

ततः समासाद्य महाधनं मह-

त्महृष्टरोमा स बभूव सार्थाः। मृगैर्मयूरैश्र समाकुलोल्वणं

गृहं वराहस्य शचीपतेरिव ॥४२॥

विपुत्त धनराशि से भरे हुए रामभवन में, जो अनेक मृग और मयूरों से भरा हुआ था और उत्तमता में इन्द्रभवन के तुल्य था, पहुँच कर और वहाँ की शोमा देख कर, सुमंत्र बहुत प्रसन्न हुए ॥४२॥

स तत्र कैलासनिभाः स्वलङ्कृताः।
पविश्य कक्ष्यास्त्रिद्शालयोपमाः।
प्रियात्ररान् राममते स्थितान् बहुनपोह्य शुद्धान्तमुपस्थितो रथी॥४३॥

सुमंत्र जी कैलास की तरह सजे हुए श्रीरामभवन की स्वर्ग-समान ड्योदियों को नाँघते और उन अनेक पुरुषों को जो श्रीराम-

१ राजकुलं —राजमार्गे । (वि०) #पाठान्तरे—रञ्जयन्। चन्द्र के प्यारे त्रीर कृपापात्र थे, हटाते-बचाते अन्तःपुर में जा पहुँचे ॥४३॥

> स तत्र ग्रुश्राव च हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्थयुता जनानाम्। नरेन्द्रस्नोरभिमङ्गलार्थाः

सर्वस्य लोकस्य गिरः महष्टः ॥४४॥

वहाँ भी सुमंत्र ने लोगों को प्रसन्न हो आपस में श्रीरामचन्द्र के अभिषेक की चर्चा करते हुए ही देखा। इससे सुमंत्र अत्यन्त प्रसन्न हुए। क्योंकि उन लोगों की बातचीत श्रीरामचन्द्र के मङ्गल के लिए ही थी।।४४।।

> महेन्द्रसद्मप्रतिमं तु वेश्म रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुष्टम्। ददर्श मेरोरिव शृङ्गमुच

> > विम्राजमानं प्रभया सुबन्त्रः ॥४५॥

सुमंत्र ने श्रीरामचन्द्र जी के रहने के इन्द्रभवन के समान भवन को देखा, जो रमणीक था श्रीर मृगों श्रीर पिच्चों से सेवित था श्रीर जो प्रभा से प्रकाशमान श्रीर उच्च मेरुशिखर के समान था।।४४॥

उपस्थितेरञ्जलिकारकैश्च
सोपायनैर्जानपदैर्जनैश्च।
कोट्या परार्धेश्च विग्रुक्तयानैः
समाकुलं द्वारपथं ददर्श॥४६॥

सुमंत्र ने देखा कि, वहाँ भी अनेक देशों से आए असंख्य लोग हाथ जोड़े (यानी नम्रभाव से) और मेंटें लिये हुए, अपनी सवारियों से उतर कर नीचे खड़े हुए हैं ॥४६॥

ततो महामेघमहीधराभं
प्रभिन्नमत्यङ्कशमप्रसद्यम् ।
रामौपवाद्यं रुचिरं ददर्श
शत्रुं जयं नागमुदग्रकायम् ॥४७॥

तदनन्तर सुमंत्र ने देखा कि, वादल की तरह श्याम रंग का ख्रीर पर्वत के समान ऊँचा शत्रुख्य नाम का सुन्दर हाथी, जो खंकुश की मार कभी सहता ही न था और जिसके मस्तक से मद्

स्वलंकृतान् सार्वरथान् सकुञ्जरा-नमात्यमुख्याञ्ज्ञतशश्च वल्लभान् । व्यपोद्य सूतः सहितान् समन्ततः । समृद्धमन्तः पुरमाविवेश ॥४८॥

फिर आगे वढ़ कर सुमंत्र ने देखा कि अनेक महावत, सारथी और साईस अपने-अपने हाथियों, रथों और घोड़ों को सजाए हुए तैयार खड़े हैं। फिर देखा कि श्रीरामचन्द्र के प्रधान मंत्री तथा सैकड़ों कुरापात्र वहाँ चारों और उपस्थित हैं। उन सब को हटा सुमंत्र समृद्धिशाली अन्तःपुर में गए।।४८॥

> तददिक्टाचलमेघसिन्नभं महाविमानोत्तमवेशमसङ्घवत् ।

# आवार्यमाणः प्रविवेश सार्याः प्रभूतरत्नं मकरो यथाऽर्णवम्।।४९॥

इति पञ्चदशः सर्गः ॥

पर्वत की चोटी के समान ऊँचे, महामेघ की तरह विशाल श्रीर श्रमेक खरडों (मंजिलों) वाले श्रीरामभवन में सुमंत्र बेरोकटोक उसी प्रकार चले गए, जिस प्रकार रत्नों से भरे-पूरे समुद्र में मगर निःशंक घुस जाता है।।४६।।

त्रयोध्याकाराड का पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना।

#### षोडशः सर्गः

-:0:-

स तदन्तः पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम्। प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणवित् ॥१॥

सुमंत्र श्रन्तःपुर की उस ड्योड़ी को, जिस पर लोगों की वड़ी भीड़ थी, नाँघ कर, भीतर की ड्योड़ी पर, जहाँ कोई भी बाहरी आदमी न था, पहुँचे ॥१॥

प्रासकार्म्धकविश्वद्वियु विभिमृ ष्टकुण्डलै: । अप्रमादिभिरेकाग्र : स्वनुरक्त रिधिष्ठिताम् ॥२॥

सुमंत्र ने देखा कि, उस ड्योही पर फरसा और धनुष की लिये, सुन्दर कुराडल पहिने हुए युवा, जो पहरा देने में बड़े द्व थे श्रीर अपने काम में सदा सावधान रहते थे तथा बड़े स्वामिभक्त थे, पहरा दे रहे हैं ॥२॥

तत्र काषायिणो दृदान् वेत्रपाणीन् स्वलंकृतान्। ददर्भ विध्वितान् द्वारि स्त्रयध्यक्षान् सुसमाहितान्॥३॥ सुमंत्र ने इनके आगे लाल कपड़े पहिने और सुन्दर वेषभूषा बनाए तथा हाथों में बेंत लिए वृद्ध पुरुष देखे, जो जनानी ड्योढ़ी पर बड़ी सावधानी से पहरा दे रहे थे।।३॥

[टिप्पणी — "वृद्धान्" श्रीर "स्त्रध्यज्ञान्" शब्द इस श्लोक में देखने से यह स्पष्ट है कि रामायणकाल में रनवासों की लास ड्योड़ी पर क्रुद्ध लोगों ही का पहरा रहता था।

ते समीक्ष्य समायान्तं रामप्रियचिकीर्षवः।

सहसोत्पतिताः सर्वे स्वासनेभ्यः ससम्भ्रमाः ॥४॥

श्रीरामचन्द्र के हितैषीगण सुमंत्र को त्राते देख, महपट बड़े त्रादर के साथ उठ खड़े हुए ॥४॥

तानुवाच विनीतात्मा स्तुतपुत्रः पदक्षिणः । क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्त्रो द्वारि तिष्ठति ॥५॥

तब सुमंत्र ने उन विनम्न ऋौर सेवानिपुण लोगों से कहा कि तुम तुरन्त जा कर श्रीरामचन्द्र जी से कह दो कि सुमंत्र ड्योढ़ी पर खड़ा है ॥४॥

ते राममुपसङ्गम्य भर्तुः प्रियचिकीर्षवः। सहभाषीय रामाय क्षिप्रमेवाचचिक्षरे॥६॥

यह सुन श्रीरामचन्द्र के हितैषी उन लोगों ने तुरन्त सीता जी सहित, श्रीरामचन्द्र जी को सुमंत्र के आने की सूचना दी॥६॥

प्रतिवेदितमाज्ञाय स्तमभ्यन्तरं पितुः।
तत्रैवानाययामास राघवपियकाम्यया॥॥॥
सुमंत्र के आने का समाचार सुन और उन्हें अपने पिता का
र प्रदक्तिणः—सेवानिपुण्डत्यर्थः (गो॰)

अन्तरङ्गजन जान कर, श्रीरामचन्द्र जी ने प्रीतिपूर्वक उन्हें भीतर ही बुलवा लिया ।।।।।

तं वैश्रवणसङ्काशमुपिबष्टं स्वलङ्कृतम्। ददर्शस्तः पर्यङ्को सौवर्णे सोत्तरच्छदे॥८॥

सुमंत्र ने भीतर जा कर देखा कि श्रीरामचन्द्र जी सोने के पलंग पर बिक्के हुए उत्तम मुलायम विक्रीनों पर कुवेर जैसे आभूषण धारण किए हुए वैठे हैं।। ।।

वराहरुधिराभेण ग्रुचिना च सुगन्धिना।

अनुलिप्तं पराध्येन चन्द्नेन परन्तपम् ॥९॥

उनके शरीर में बराह के रुधिर के समान लाल, पवित्र और सुगन्ध वाला चन्दन लगा हुन्ना है ॥६॥

स्थितया पार्श्वतश्चापि बालव्यजनहस्तया ।

उपेतं सीतया भूयश्चित्रया शशिनं<sup>१</sup> यथा ॥।१०॥

श्रीर उनकी एक श्रीर बगल में चमर लिए जानकी जी बैठी हैं। उस समय देखने पर ऐसा जान पड़ता था, मानो चैत्र की पूर्णिमा को चित्रा के सहित चन्द्रमा सुशोभित हो रहा है।।१०॥

तं तपन्तमिवादित्यमुपपन्नं स्वतेजसा ।

ववन्दे वरदं वन्दी विनयशो विनीतवत् ॥११॥

श्रीरामचन्द्र जी अपने तेज से मध्याह के सूर्य की तरह प्रकाशमान थे। विनय के ज्ञाता सुमंत्र ने वरदाता श्रीरामचन्द्र जी को देख, विनयपूर्वक प्रणाम किया ॥११॥

१ शशिनं - चैत्रपूर्णमास्यां चित्राख्यतारकयोपेतम् । (गो०)

२ उपपन्नं - युक्तं (शि॰) ३ वन्दी - सुमंत्रः । (शि॰)

४ विनीतो यथा साष्टाङ्ग वन्दते तथेत्यर्थः । ( गो• )

प्राञ्जलिस्तु सुखं पृष्ट्वा विहारशयने स्थितम्। राजपुत्रमुवाचेदं सुमन्त्रो राजसत्कृतः॥१२॥

श्रीर हाथ जोड़ कर कुशल-प्रश्न पूछा। तदनन्तर महाराज से सम्मानित सुमंत्र ने, सेज पर बैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी से यह कहा ॥१२॥

कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छिति।
मिहिष्या सह कैकेय्या गम्यतां तत्र मा चिरम्।।१३॥
हे कौसल्या जी के शोभन पुत्र ! आपको कैकेयी सहित महाराज देखना चाहते हैं, अतः आप तुरन्त वहाँ चलें।।१३॥

एवमुक्तस्तु संह्व्टो नरसिंहो महाद्युति:। ततः सम्मानयामास सीतामिदमुवाच ह ॥१४॥

सुमंत्र जी से यह बात सुन कर पुरुषसिंह महाद्युतिमान् श्रीरामचन्द्र अत्यन्त हर्षित हुए और सुमंत्र से यह कह कर कि, बहुत अच्छा, अभी चलता हुँ, सीता जी से बोले ॥१४॥

देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे। मन्त्रयेते ध्रवं किश्चिद्भिषेचनसंहितम्॥१५॥

हे देवि ! मेरी माता कैकेयी और पिता जी एकत्र बैठे मेरे अभिषेक के विषय में अवश्य कुछ परामर्श करते हैं ॥१४॥

लक्षयित्वा ह्यभिपायं प्रियकामा सुदक्षिणा। सञ्जोदयति राजानं मदर्थं मदिरेक्षणे ॥१६॥

हे मिद्रे च्यों ! मैं अनुमान करता हूँ कि, मेरी हितैषियी चतुरा कैकेयी, महाराज का अभिप्राय जान कर प्रियकामना से मेरे लिए महाराज को कुछ प्रेरणा कर रही है ॥१६॥

सा पहिष्टा महाराजं हितकामाऽनुवर्तिनी । जननी चार्थकामा मे केकयाधिपते: सुता ॥१७॥ दिष्ट्या खल्लु महाराजो महिष्या प्रियया सह ।

सुमन्त्रं पाहिणोद्दूतमर्थकामकरं मम ॥१८॥

क्योंकि वह केकय देश के राजा की बेटी श्रीर महाराज के इच्छानुसार चलने वाली मेरी माता कैकेयी मेरी भलाई चाहती है। यह बड़े ही श्रानन्द की बात है कि महाराज ने, जो इस समय श्रापनी प्यारी रानी के यहाँ विराजमान हैं, मेरी भलाई चाहने वाले सुमंत्र को मुक्ते बुलाने भेजा है ॥१७-१८॥

यादशी परिषत्तत्र तादशो दृत आगत:। ध्रुवमद्येव मां राजा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति॥१९॥

जैसी वहाँ इस समय मेरा हित चाहने वाली सभा है, वैसा ही मेरा हित चाहने वाला दूत भी आया है। निश्चय ही महाराज आज मुक्ते युवराजपद पर अभिषिक्त करेंगे।।१९।।

अहं शीघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम्।

सह त्वं परिवारेण सुखमास्स्व रमस्व च ॥२०॥ अब मैं तुरन्त यहाँ से जा कर महाराज के दर्शन करूँ गा। तुम अपनी परिचारिकाओं के साथ आनन्द से वार्तालाप करो।।२०॥

पतिसम्मानिता सीता भर्तारमसितेक्षणा । आद्वारमनुवत्राज मङ्गलान्यभिदध्युषी ।।२१॥

१ परिवारेण—परिचारिकासंघेन । (गो॰) २ रमस्व—वृत्तकीर्तनेन-रता भव। (गो॰) ३ श्रिभिदध्युषी—श्रिभध्यायन्ती। (गो॰) वा॰ रा॰ श्र॰—१३ इस प्रकार पित का सम्मानसूचक वचन सुन कमलाची सीता जी मङ्गजपाठ करती हुई श्रीरामचन्द्र जी के पीछे-पीछे द्वार तक गई ॥२१॥

[ टिप्पणी—सीता जी की इच्छा नहीं थी कि श्रीरामचन्द्र जी युवराजपद पर श्रिभिक्त हों। उनकी इच्छा थी कि श्रीरामचन्द्र जी राजस्ययज्ञ कर के सार्वभौमपद प्राप्त करें—श्रतः व सङ्कोत करती हैं]

राज्यं द्विजातिभिर्जु ष्टं राजस्याभिषेचनम् । कर्तु मईति ते राजा वासवस्येव छोककृत् ॥२२॥

( श्रोर बोलीं ) इस राज्य में बहुत से ब्राह्मण रहते हैं। महा-राज ! वे तुम्हारा राजसूयाभिषेचन वैसे ही करें, जैसे ब्रह्मा ने इन्द्र का किया था।।२२।।

[टिप्पणी—राजस्ययज्ञ में सब राजाश्रों को जीत कर यज्ञ किया जाता है। त्रातः वीर्यशुल्का सीता भी चाहती हैं कि जिस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने विवाह में पराक्रम की परम सोमा प्रदर्शित की उसी प्रकार राज्यामिषेक के समय सब राजाश्रों श्रीर राज्यों को जीत कर निज पराक्रम से वे राज्य प्राप्त करें। शिरोमणि टीकाकार का यह मत है ]

## दीक्षितं व्रतसम्पन्नं वराजिनधरं ग्रुचिम्। कुरङ्गशृङ्गपाणिं च पश्यन्ती त्वां भजाम्यहम्॥२३॥

में तुमको राजसूय यज्ञ करने के लिए व्रत-धारण-पूर्वक दीजा तिये हुए, मृगचर्म पहिने हुए, पवित्र अवस्था में और मृग के सींग हाथ में लिये हुए देख कर तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ ॥२३॥

१ जुष्टं — सेवितं (गो॰)

पूर्वां दिशं वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः । वरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तूत्तरां दिशम् ॥२४॥

पूर्व दिशा में इन्द्र, दित्तण दिशा में यम, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुवेर तुम्हारी रक्षा करें ॥२४॥

अथ सीतामनुज्ञाप्य कृतकौतुकमङ्गलः। निश्वक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्॥२५॥

श्रीरामचन्द्र जी सीता जी से बिदा हो ख्रौर अपने ख्रिभिषेक के लिए मङ्गलाचारपूर्वक सुमंत्र के साथ अपने भवन से रवाना हुए।।२४॥

पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशय:। लक्ष्मणं द्वारि सोऽपश्यत्महाञ्जलिपुटं स्थितम्॥२६॥

जिस प्रकार पर्वत की कन्द्रा में शयन करने वाला सिंह निर्भय हो अपनी गुफा से निकलता है उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी भी अपने भवन से निकलें। बाहर आकर देखा कि द्वार पर हाथ जोड़े लदमण जी खड़े हैं॥२६॥

अथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्सुहज्जनै:। स सर्वानर्थिनो दृष्टा समेत्य प्रतिनन्द्य च ॥२७॥

बीच की ड्योढ़ी पर पहुँच कर श्रीरामचन्द्र जी ने अपने मुहुदों से मिले और सब लोगों को, जो अभिषेक दर्शनाभिलाणी हो वहाँ उपिथत हुए थे, देखा और उनका यथोचित सम्मान किया।।२७।।

ततः पानकसङ्काशमारुरोह रथोत्तमम्। वैयाव्रं पुरुषव्यात्रो राजतं राजनन्दनः॥२८॥ तद्नन्तर दशरथनन्द्न पुरुषव्याब्र श्रीरामचन्द्र जी उस दिव्य रथ पर सवार हुए, जो श्राग्नि के समान चमकता था श्रीर जो व्याब्रचर्म से मढ़ा हुआ था ॥२८॥

मेघनादमसम्बाधं मणिहेमविभूषितम्। मुष्णन्तमिव चक्षुंषि प्रभया हेमवर्चसम्।।२९॥

वह रथ जब चलता था तब उसके चलने का शब्द मेघ के गरजन के समान होता था। उसमें सुनहला और मिएयों की पच्चीकारी का काम किया गया था। उसको देखने से देखने वाले की आँखें वैसे ही चौंधियाँ जाती थीं जैसे सूर्य को देखने से चौंधियाती हैं।।२६।।

करेणुशिशुकल्पैश्र युक्तः परमवाजिभिः।

हरियुक्तं सहस्राक्षो रथिमन्द्र इवाग्रुगम् ॥३०॥

उसमें हाथी के बच्चों जैसे बड़े डीलडौल के घोड़े जुते हुए थे। वह रथ इन्द्र के रथ की तरह शीघ्र चलने वाला था।।३०।।

मययौ तूर्णमास्थाय राघवो ज्वलितः श्रिया। स पर्जन्य इवाकाशे स्वनवानभिनादयन् ॥३१॥

श्रीराम जी रथ में बैठ शोभा से दीप्तिमान हुए। उनका रथ बड़े वेग से चला जा रहा था और उसके चलते समय आकाश में मेघ गरजने जैसा शब्द हो रहा था।।३१।।

निकेतान्निर्ययौ श्रीमान् महाभ्रादिव चन्द्रमाः।

छत्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः ॥३२॥

जिस समय श्रीरामचन्द्र जी उस रथ पर सवार हो भवन के बाहर आए उस समय ऐसा बोध हुआ मानो महाप्रकाशमान

चन्द्रमा मेघ से निकला हो। श्रीरामचन्द्र जी के छोटे भाई लद्रमण छत्र-चँवर ले ॥३२॥

जुगोप भातरं भाता रथमास्थाय पृष्ठतः । ततो हलहलाशब्दस्तुमुलः समजायत ॥३३॥

बड़े भ्राता की रत्ता के लिए उनके पीछे उसी रथ पर बैठे। उस रथ के चलने के समय जनता ने जयनाद कर बड़ा तुमुल शब्द किया ॥३३॥

तस्य निष्क्रममाणस्य जनौधस्य समन्ततः। ततो हयवरा मुख्या नागाश्र गिरिसन्निभाः॥३४॥

श्रीरामचन्द्र जी के चलने पर उनके पीछे चारों स्त्रोर से जन-समूह चला। श्रीरामचन्द्र के रथ के पीछे बढ़िया घोड़ों स्त्रीर पर्वत के समान बड़े ऊँचे हाथियों पर बैठे लोग हो लिये॥३४॥

[टिप्पणी—लोगों को यह मालूम न था कि किसी कारण-विशेष से श्रीरामचन्द्र जी को महाराज ने बुलाया है। लोगों ने तो यह समका कि श्रीरामचन्द्र ग्रिभिषेक किया के लिए जा रहे हैं। ग्रातः एक जुलुस ग्रापने ग्राप ही बन गया।]

अनुजग्मुस्तदा रामं शतशोऽथ सहस्रशः। अग्रतश्रास्य सन्नद्धाश्चन्दनागरुक्षिताः ॥३५॥ खङ्गचापधराः शूरा जग्मुराशंसवो<sup>२</sup> जनाः। ततो वादित्रशब्दास्तु स्तुतिशब्दाश्च वन्दिनाम्॥३६॥

१ रूषिताः — लिप्ताः । (वि॰) २ त्र्याशंसवः — रामश्रेयत्र्याशंसमानाः । (वि॰)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

श्रीरामचन्द्र जी के पीछे जाने वाले घोड़ों श्रीर हाथियों पर वैठ कर जाने वालों की तथा पैदल चलने वाले लोगों की संख्या लाखों पर थी। श्रीरामचन्द्र जी के रथ के श्रागे वीर सैनिक थे, जिनके माथे पर चन्दन श्रीर श्रगर लगा हुआ था श्रीर उनके हाथों में तलवारें श्रीर धनुष थे। वे श्रीरामचन्द्र जी के हितैषी थे। उनके पीछे बाजे वाले श्रीर बाजे वालों के पीछे बंदी जन श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति करते हुए चले जाते थे।।३४-३६॥

सिंहनादाश्च श्राणां तथा श्रुश्रुविरे पथि। हम्यवातायनस्थाभिभू षिताभिः समन्ततः ॥३७॥

वीरों का सिंहनाद मार्ग में सुन पड़ता था। श्रटारी श्रीर मरोखों में बैठी हुई श्रच्छे भूषणों से भूषित, ॥३०॥

कार्यमाणः सुपुष्पोद्येर्ययो स्त्रीभिरिरन्दमः। रामं सर्वानवद्याङ्ग्यो रायिषयचिकीर्षया॥३८॥ वचोभिरप्रयहम्यस्थाः क्षितिस्थाश्च ववन्दिरे। नुनं नन्दित ते माता कौसल्या मातृनन्दन॥३९॥

स्त्रियाँ चारों त्रोर से श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही थीं त्रौर उस पुष्प-वर्षा के बीच शत्रु-निकन्दन श्रीरामचन्द्र जी चले जाते थे । वे सब सर्वोङ्ग सुन्दरी स्त्रियाँ, जो त्रारियों पर बैठी थीं, श्रीरामचन्द्र जी की मङ्गलकामना से प्रणाम करती थीं, मङ्गलगीत गा रही थीं त्रौर कहती थीं कि हे मातृनन्दन! त्राज तुम्हारी माता कौसल्या निश्चय ही अत्यन्त प्रसन्न होंगी।।३६-३६।।

पश्यन्ती सिद्ध्यात्रं त्वां पित्र्यं राज्यमवस्थितम् । सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीतां सीमन्तिनीं वराम् ॥४०॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

#### अमन्यन्त हि ता नार्यो रामस्य हृदयिषयाम् । तया सुचरितं देव्या पुरा नृनं महत्तपः ॥४१॥

क्योंकि वे आज तुमको पिता के दिए हुए राजसिंहासन पर वैठे हुए देख सफल मनोरथ होंगे । उस समय उन सुभगा स्त्रियों ने सीता जी को, जो श्रीरामचन्द्र की प्राण्प्यारी थीं, सब सौभाग्यवती स्त्रियों से श्रेष्ठ माना और इसका कारण यह समका कि पूर्वजन्म में सीता ने अवश्य ही बड़ी तपस्या की है।।४०-४१।।

> रोहिणीव शशाङ्कोन रामसंयोगमाप या। इति प्रासादशृङ्गेषु प्रमदाभिर्नरोत्तमः ॥४२॥ शुश्राव राजमार्गस्थः प्रिया वाच उदाहृताः। आत्मसम्पूजनैः शृष्वन् ययौ रामो महापथम् ॥४३॥

रोहिग्गी ने जिस प्रकार चन्द्रमा को अपना पित पाया वैसे ही सीता जी ने श्रीरामचन्द्र को अपना पित पाया है। इस तरह भवनों की छतों पर वैठी हुई स्त्रियों के ऐसे प्रिय और प्रशंसा-त्मक वचन सड़क पर से ही पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी सुनते हुए बड़े लंबे-चौड़े मार्ग पर जा पहुँचे।।४२-४३।।

स राघवस्तत्र कथाप्रपश्चा<sup>-१</sup>

ञ्गुश्राव लोकस्य समागतस्य ।

आत्माधिकारा विविधाश्च वाचः

प्रहृष्टस्पस्य पुरो जनस्य ॥४४॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

on

१-कथाप्रपञ्चात्-लौकिककथाविस्तारान्। (गो०)

श्रीरामचन्द्र जी आए हुए लोगों के मुख से अनेक प्रकार की बातें तथा पुरवासियों के मुख से निज अधिकार-प्राप्ति के विषय में तरह-तरह की बातें सुनते चले जाते थे।।४४॥

एष श्रियं गच्छति राघवोद्य

राजपसादाद्विपुलाङ्गमिष्यन् । एते वयं सर्वसमृद्धकामा येषामयं नो भविता प्रशास्ता ॥४५॥

(वे लोग कह रहे थे) यह श्रीरामचन्द्र त्राज राजा की कृपा से विपुत तद्मी पावेंगे त्रीर हम लोग, जिनके यह शासनकर्ता होंगे सफत मनोरथ या पूर्णकाम हो जायँगे ॥४४॥

> लाभो जनस्यास्य यदेष सर्वं प्रयत्स्यते राष्ट्रमिदं चिराय। न ह्यप्रियं किञ्चन जातु कश्चि-त्पश्येन दुःखं मनुजाधिपेऽस्मिन् ॥४६॥

चिरकाल के लिए तिस्तन्देह यह श्रीरामचन्द्र समस्त राज्य पावेंगे। इनका राज्य पाना हमारे लिए बड़ा लाभदायक होगा, क्योंकि इनके राजा होने पर किसी प्रकार का अनिष्ट देखना न पड़ेगा।।४६॥

स घोषवद्भिश्च हयैर्मतङ्गजैः
पुरःसरैः स्वस्तिकस्त्तमागधैः।
महीयमानः प्रवरैश्च वादकै
रभिष्टुतो वैश्रवणो यथा ययौ ॥४७॥

घोड़े हाथी हिनहिना और चिंघाड़ रहे थे। सूतों, मागधों और बंदीजनों द्वारा अपने वंश का बखान तथा अपनी स्तुति सुनते हुए श्रीरामचन्द्र जी वैसे ही चले जाते थे जैसे कुंबेर जी जाते हैं।।४७॥

करेणुमातङ्गरथाश्वसङ्कृतं महाजनौधप्रतिपूर्णचत्वरम् । प्रभूतरत्नं बहुपण्यसञ्चयं ददर्शरामो रुचिरं महापथम् ॥४८॥

इति षोडशः सर्गः ।।

जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि रास्ता बिना दाँतों के हाथियों और दाँत वाले हाथियों, रथों और घोड़ों से भरा है। चौराहों पर भद्र मनुष्यों की अपार भीड़ है। बाजारों की दूकानें रत्नों तथा अन्य सौदागरी माल से भरी हुई हैं। रास्ते अच्छी तरह सजे हुए हैं।।४८।।

श्रयोध्याकारड का सोलहवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

#### सप्तदशः सर्गः

-:0:-

स रामो रथमास्थाय सम्प्रहृष्टसुहुज्जनः । पताकाध्वजसम्पन्नं महार्हागरुधूपितम् ॥१॥

श्रीरामचन्द्र जी ने रथ में बैठकर जाते हुए देखा कि उनके सुहृद प्रसन्न हो रहे हैं, स्थान-स्थान पर ध्वजाएँ श्रोर पता-काएँ फहरा रही हैं, जगह-जगह सुगन्धित ग्र्गुल श्रादि द्रव्य जलाई जा रही हैं, जिनकी सुगन्धि चारों श्रोर फैल रही है ॥१॥

अपश्यन्तगरं श्रीमान्नानाजनसमाकुलम्। स गृहैरभ्रसङ्काज्ञैः पाण्डुरैरुपज्ञोभितम्॥२॥

अनेक जनों से पूर्ण और श्वेत मेघ के समान गृहों से सुशो-भित नगर को श्रीरामचन्द्र जी ने देखा ॥२॥

राजमार्गं ययौ रामो मध्येनागरुधूपितम् । चन्दनानां च मुख्यानामगरूणां च सश्चयै:॥३॥

अगर की धूप से सुवासित राजमार्ग पर हो कर श्रीरामचन्द्र जी जा रहे थे। सड़कों के किनारे चन्दन और अगर की लकड़ी के ढेर लगे हुए थे॥३॥

उत्तमानां च गन्धानां क्षौमकौशाम्बरस्य च । अविद्धाभिश्र मुक्ताभिरुत्तमैः स्फाटिकैरपि ॥४॥

अच्छे-अच्छे इत्र, रेशमी व ऊनी वस्त्र, बिना विधे और स्फटिक मिएयों के ढेरों से ॥४॥

शोभमानमसम्बाधैस्तं राजपथम्रुत्तमम्। संद्यतं रे विविधै: पण्यैभेक्ष्यैरुच्चावचैरपि॥५॥

वे उत्तम राजमार्ग अवाधित (सब वस्तुएँ खुली हुई रखी थीं, चोरों का डर न था) सुशोभित हो रहे थे। दूकान अनेक प्रकार के सौदागरी के सामानों से तथा खाने-पीने की चीजों से भरी हुई थीं।।।।।

१ त्रसम्बाधः —चौरादिबाधारहितम्। (शि॰) २ संवृतं —व्याप्तं। (वि॰)

### ददर्श तं राजपथं दिवि देवपथं यथा। दध्यक्षतहविर्लाजेधू पैरगरुचन्दनै: ॥६॥

श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि वह राजमार्ग उसी प्रकार सुशोभित है, जिस प्रकार स्वर्ग में देवपथ सुशोभित होता है। शकुन के लिए जगह-जगह दही, श्रचत, खीर, लावा, धूप, श्रगर, चन्द्न रखे हुए थे॥६॥

नानामाल्योपगन्धेश्च सदाऽभ्यर्चितचत्वरम् । आशीर्वादान् बहूञ्शृण्वन् सुहृद्धिः समुदीरितान् ॥७॥

अनेक प्रकार के पुष्पों और अनेक सुगन्धित द्रव्यों से चौराहे सुशोभित थे। श्रीरामचन्द्र जी सुहृदों के दिए हुए आशीर्वाद को सुनते जाते थे।।७॥

यथाह चापि सम्पूज्य सर्वानेव नरान्ययौ । पितामहैराचरितं तथैव प्रितामहै: ॥८॥

च्चीर यथोचित उन सब लोगों का चादर करते जाते थे। च्चनेक बूढ़े लोग कहते थे कि जिस प्रकार तुम्हारे बाबा (पितामह) च्चीर दादा (प्रिपितामह) ने राज्य किया ॥=॥

अद्योपादाय तं मार्गमभिषिक्तोऽनुपालय । यथा स्म लालिताः पित्रा यथा पूर्वैः पितामहैः ॥९॥

आज उसी प्रकार तुम भी राजसिंहासन पर बैठ कर, राज्य करो । तुम्हारे पूवजों के राज्य में जिस प्रकार हम सुखी थे।।६।। ततः सुखतरं रामे वतस्यामः सति राजनि । अलमद्य हि भुक्तेन १ परमार्थेरलं च नः ॥१०॥

उससे भी । अधिक हम सब तुम्हारे सुशासन में सुखी हों। हम लोगों को अब इस लोक और परलोक के सुखों से भी कुछ प्रयोजन नहीं।।१०॥

यथा पश्याम निर्यान्तं रामं राज्ये प्रतिष्ठतम्। ततो हि न: प्रियतरं नान्यत्किञ्चद्भविष्यति ॥११॥

क्योंकि राज्याभिषिक्त हो कर श्रीरामचन्द्र जी के इस मार्ग से निकलने पर और उनको देखने पर जो आनन्द हमको प्राप्त होगा उससे बढ़कर प्रिय और सुखदायक हमारे लिए और कुछ भी नहीं है।।११॥

यथाऽभिषेको रामस्य राज्येनामिततेजसः।
एताइचान्याइच सुहृदासुदासीनः कथाः ग्रुभाः ॥१२॥
आत्मसम्पूजनीः शृष्वन् ययौ रामो महापथम्।
न हि तस्मान्मनः कश्चिच्चक्षुषी वा नरोत्तमात्॥१३॥

श्रमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक से बढ़कर हमारे तिए श्रीर कोई वस्तु प्रिय नहीं है। इस प्रकार श्रपने सुहदों तथा श्रम्य जनों के मुख से श्रपनी प्रशंसा सुन, उदासीन भाव से श्रीरामचन्द्र जी चले जाते थे। श्रीरामचन्द्र जी की श्रोर से न तो किसी का मन ही श्रघाता था श्रीर न उनकी श्रोर से किसी की श्रांख ही हटती थी।।१२-१३॥

१ मुक्तेन-ऐहिक विषय भोगज मुखेन। (रा०)

नरः शक्नोत्यपाक्रष्टुमतिक्रान्तेऽपि राघवे। यश्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यित ॥१४॥

यद्यपि श्रीरामचन्द्र दूर निकल त्र्याते थे तथापि जो उन्हें न देख पाता था या जिसे वे नहीं देख पाते थे ॥१४॥

निन्दितः स वसेल्लोके स्वात्माऽप्येनं विगईते। सर्वेषां हि स धर्मात्मा वर्णानां कुरुते दयाम् ॥१५॥

उसकी लोग भी निन्दा करते थे श्रौर वह स्वयं भी श्रपने को धिक्कारता था। क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी की दया चारों वर्णीं पर समान रूप से थी।।१४॥

चतुर्णां हि वयस्थानां तेन ते तमनुत्रताः। चतुष्पथान् देवपथां श्चैत्यान्यायतनानि च ॥१६॥

इसीसे चारों वर्ण के लोग अपनी उम्र के अनुसार उनमें अनुराग रखते थे अथवा उनके अनुयायी थे । राजकुमार श्रीराम-चन्द्र चौराहों, देवालयों, चैत्यवृत्तों, सभामगडपों ॥१६॥

पदिक्षणे परिहरन् जगाम तृपतेः सुतः। स राजकुल मासाद्य मेघसङ्घोपमैः शुभैः ॥१७॥

के पास से इस प्रकार जाते जिससे उनकी प्रदृत्तिगा हो। जाती थी। (चलते-चलते) श्रीरामचन्द्र जी राजभवन में पहुँचे। वह राजभवन मेघसमृह के समान जान पड़ता था।।१७।।

१ देवपथान्—देवतायान । (गो०) २ त्र्यायतनानि—सभादीनि । (गो०) ३ राजकुलं—राजग्रहम् । (गो०)

#### पसादशृङ्गीर्विविधेः कैलासशिखरोपमैः। आवारयद्भिर्गगनं विमानैरिव पाण्डरैः॥१८॥

श्रीर उस राजभवन के विविध शिखर, कैलास पर्वत के शिखर जैसे जान पड़ते थे। भवन की श्रनेक सफेद श्रटारियाँ गगन-मगडल को उसी प्रकार छाए हुए थीं जिस प्रकार सफेद रंग के विमान श्राकाश को छा लेते हैं।।१८।।

वर्धमानगृहै<sup>१</sup>श्चापि रत्नजालपरिष्कृतै:। तत्पृथिव्यां गृहवरं महेन्द्रभवनोपमम्॥१९॥

इस राजभवन के क्रीडागृह (खेल-घर) रत्नों की जड़ाऊ कारीगरी से सुशोभित थे (ऋथीत् उनकी दीवालों पर रत्नों की पच्चीकारी का काम था)। यह राजभवन पृथ्वी भर के राज-भवनों से सर्वश्रेष्ठ और इन्द्रभवन के समान था॥१६॥

राजपुत्रः पितुर्वेश्म प्रविवेश श्रिया ज्वलन्। स कक्ष्या धन्विभिगुप्तास्तिस्रोऽतिक्रम्य वाजिभिः॥२०॥

राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता के ऐसी शोभा से युक्त राजभवन में पहुँचे । वे तीन ड्योढ़ियों पर, जहाँ तीर-न्दाज सिपाहियों के पहरे लगे हुए थे, रथ पर बैठे हुए ही चले गए।।२०।।

पदातिरपरे कक्ष्ये द्वे जगाम नरोत्तमः। स सर्वाः समतिक्रम्य कक्ष्या दशरथात्मजः। सन्निवर्त्य जनं सर्व शुद्धान्तं पुनरभ्यगात्॥२१॥

तदनन्तर चौथी और पाँचवीं दो ड्योढ़ियाँ उन्होंने पैदल पार कीं । इस प्रकार राजभवन की सब ड्योढ़ियाँ लाँघ और साथ के

१ वर्धमानगृहै: - क्रीडागृहै: । ( रा०)

সহার্থ: सर्गः Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

लोगों को अन्तिम ड्योढ़ी पर छोड़ कर, दशरथनन्दन ने महाराज के अन्तःपुर में प्रवेश किया।।२१।।

ततः प्रविष्टे पितुरिनतकं तदा
जनः स सर्वे। मुदितो नृपात्मजे।
प्रतीक्षते तस्य पुनर्विनिर्गमं
यथोद्यं चन्द्रमसः सरित्पतिः॥२२॥

इति सप्तदशः सर्गः ॥

तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र जी के श्रपने पिता के पास चले जाने पर, सब लोग परमानिन्द्रत हो, उनके लौटने की उसी प्रकार चाहना करने लगे, जिस प्रकार पूर्णिमा के चन्द्रमा के उदय की समुद्र चाहना करता है।।२२।।

श्रयोध्याकाएड का सत्रहवाँ सर्ग समाप्त हुत्रा।

-:\*:-

#### श्रदाद्शः सर्गः

-:0:-

स ददर्शासने १ रामो निषण्णं पितरं शुभे ॥ कैकेयीसहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता॥१॥

अन्तः पुर में जाकर श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि महाराज दशरथ दीनभाव से कैकेयी सिंहत बड़ी सेज पर बैठे हैं और उनके मुख का रंग फीका पड़ गया है।।१।।

१ त्रासने-पर्यङ्के। (गो०)

स पितुश्चरणौ पूर्वमभिवाद्य विनीतवत्। ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः॥२॥

उन्होंने जाते ही पहले बड़े विनीतभाव से पिता के चरणों में माथा नवाया और फिर माता कैकेयी को बड़ी सावधानी से प्रणाम किया।।२।।

रामेत्युक्त्वा च वचनं बाष्पपर्याकुलेक्षणः। शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्॥३॥

श्रीरामचन्द्र को देख महाराज दशरथ केवल "राम" ही कह सके। क्योंकि फिर दुःखी महाराज के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और उनका कगठ गद्गद हो गया। फिर वे न तो कुछ देख ही सके और न कुछ बोल ही सके।।३॥

तदपूर्वं - नरपतेर्द्धा रूपं भयावहम्। रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पृष्ट्वेव पन्नगम् ॥४॥

जिस प्रकार सर्प को पैर से छूने पर मन में भय का संचार हो जाता है, उसी प्रकार पिता की भयावह दशा देख, श्रीरामचन्द्र जी के मन में भय का संचार हुआ।।।।

इन्द्रियैरमह्ब्टैस्तं शोकसन्तापकर्श्वितम्। निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसम्॥५॥

उस समय महाराज की इन्द्रियाँ विकल थीं, वे शोक, सन्ताप से क्लेशित हो रहे थे और मानसिक विकलता और विथा के कारण बारंबार दीर्घ नि:श्वास छोड़ रहे थे ॥॥॥ <mark>श्रष्टाद्शः सर्गः</mark> Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

#### ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यं क्षुभ्यन्तमिव सागरम्। उपप्तुतमिवादित्यमुक्तानृतमृषिं यथा ॥६॥

प्रकृति से ही चोभ को न पाने वाले, किन्तु समय के फेर से लहरों से जुन्ध सागर की, राहु से प्रस्त सूर्य की, मिध्या भाषण से ऋषि की जो दशा होती है वही दशा उस समय महाराज दशरथ की थी।।६।।

अचिन्त्यकर्षं हि पितुस्तं शोकमुपधारयन् । वभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि ॥७॥

अपने पिता की ऐसी असम्भावित दशा देख और उनके शोक का कारण न जान कर श्रीरामचन्द्र जी के मन में वैसी ही खलबली मची जैसी कि पूर्णमासी के दिन समुद्र में मचती है।।।।।

चिन्तयामास च तदा रामः पितृहिते रतः।

कि स्विद्यैव नृपतिर्न मां पत्यभिनन्दति ॥८॥

पिता की सदा भलाई चाहने वाले श्रीरामचन्द्र मन ही मनः सोचने लगे कि क्या कारण है त्राज पिता मुक्ते देख कर दुःखी हो रहे हैं त्रीर न मुक्ते त्राशीर्वाद देते हैं।।।।

अन्यदा मां पिता दृष्टा कुपितोऽपि प्रसीद्ति। तस्य मामद्य सम्प्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते॥९॥

त्रीर दिन तो पिता जी कुद्ध होने पर भी मुफे देखते ही प्रसन्न हो जाया करते थे, किन्तु आज मुफे देख कर उन्हें क्यों कब्ट हो रहा है।।।।

१ श्रचिन्त्यकल्पं — श्रसम्भावितम् । (गो०) वा० रा० श्र० — १४ स दीन इव शोकार्ता विषण्णवदनद्युति:। कैकेयीयभिवाद्येव रामो वचनमत्रवीत्॥१०॥

वे क्यों दीनों की तरह शोक से ऋार्त, उदास ऋौर हीनद्युति हो रहे हैं। (इस प्रकार सोचते हुए जब वे स्वयं इसका कारण निश्चित न कर सके तब) कैकेयी को प्रणाम कर श्रीरामचन्द्र जी बोले॥१०॥

कचिन्मया नापराद्धमज्ञानाद्येन मे पिता। कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वं चैवैनं प्रसादय ॥११॥

यदि मुभसे अनजाने कोई अपराध हो गया हो, जिससे कुपित हो पिता जी मुभसे नहीं बोलते तो मेरी श्रोर से आपही इनको प्रसन्न कर दीजिए ॥११॥

अप्रसन्नमनाः किं नु सदा मां पति वत्सलः। विवर्णवदनो दीनो न हि मामभिभाषते॥१२॥

अप्रसन्न मन होने पर भी पिता जी की मुम पर सदा कृपा रहती थी। किन्तु आज मैं देखता हूँ कि, उनके चेहरे का रंग उतर गया है और वे दीनभाव से बैठे हैं और मुमसे बोलते भी नहीं॥१२॥

शारीरो मानसो वाऽपि कचिदेनं न वाधते।
सन्तापो वाऽभितापो वा दुर्लभं हि सदा सुखम्॥१३॥
क्या पिता जी को कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट तो नहीं
दु:खी कर रहा है ? क्योंकि मनुष्य का सदा सुखी रहना दुर्लभ
है॥१३॥

कचित्र किञ्चिद्धरते कुमारे पियदर्शने । अत्रुघ्ने वा महासत्त्वे मातृणां वा ममाञ्चभम् ॥१४॥ अथवा प्रियद्शीन कुमार भरत में वा महापराक्रमी शत्रुघ में च हमारी माताओं में अथवा मुक्तमें तो महाराज ने कोई बुराई नहीं देखी।।१४॥

> अतोषयन् महाराजमकुर्वन् वा पितुर्वचः। मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते तृपे॥१५॥

महाराज का कहना न मान कर उनको असन्तुष्ट एवं कुपित कर मैं एक मुहूर्त भी जीना नहीं चाहता ।।१४॥

यतो मूलं नरः पश्येत्पादुर्भाविमहात्मनः । कथं तस्मित्र वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते ॥१६॥

क्योंकि जिन पिता-माता से मनुष्य की उत्पत्ति होती है उन अत्यन्न देवतात्रों को आज्ञा क्यों न मानी जाय ॥१६॥

कचित्ते परुषं किश्चिद्भिमानात्पिता मम। उक्तो भवत्या कोपेन यत्रास्य खुलितंशमनः॥१७॥

कहीं तुमने तो अभिमान से कोई कठोर वचन महाराज से नहीं कह दिया, जिसको सुन, क्रुद्ध होने के कारण महाराज का मन बिगड़ गया हो ? ।।१७।।

> एतदाचक्ष्व मे देवि तत्वेन परिपृच्छतः। किन्निमित्तमपूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे॥१८॥

हे देवि! मैं जो तुमसे पूछता हूँ उसको मुभे तू ठीक-ठीक समभा कर कह। महाराज के मन में इस अपूर्व विकार के उत्पन्न होने का क्या कारण है ? ।।१८॥

१ जुलितं -- क जुषितं। (गो॰)

एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना। उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टमात्महितं वच: ॥१९॥

जब श्रीरामचन्द्र जी ने कैकेशी से इस प्रकार कहा तब वह बड़ी वेहया श्रौर अपने मतलब में चौकस कैकेशी धृष्टतापूर्वक बोली।।१६॥

न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किञ्चन। किञ्चिन्मनोगतं त्वस्य त्वद्भयान्नाभिभाषते ॥२०॥

हे राम! न तो राजा तुम पर अप्रसन्न हैं श्रीर न उनके शरीर में कोई पीड़ा है, किन्तु इनके मन में तुम्हारे विषय में एक बात है, जिसे यह तुम्हारे डर से कहते नहीं ॥२०॥

भियं त्वामियं वक्तं वाणी नास्योपवर्तते। तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेनाश्रुतं मम ॥२१॥

तुम इनके बड़े प्यारे हो, अतः तुमसे अप्रिय वचन कहने को इनकी वाणी नहीं खुलती, पर तुमको उसके अनुसार, जिसकी इन्होंने मुक्तसे प्रतिज्ञा कर रखी है, कार्य करना उचित है।।२१॥

एष महां वरं दत्वा पुरा मामभिपूज्य च। स पश्चात्तप्यते राजा यथाऽन्यः प्राकृतस्तथा॥२२॥

पहले इन्होंने आदरपूर्वक मुक्ते वर दिया था और उसके लिए अब यह गँवारों की तरह सन्ताप कर रहे हैं ॥२२॥ अतिसृज्य ददामीति वरं मम विशांपति:।

स निर्ध गतजले सेतु बन्धितुमिच्छति ॥२३॥

१ ऋतिस्ज्य-प्रतिज्ञाय। (गो॰)

मैं वर दूँगा ऐसी प्रतिज्ञा कर पीछे उसका बचाव सोचना वैसा ही है जैसा कि पानी बह जाने पर उसको रोकने के लिए बाँध बाँधना।।२३।।

धर्ममूलिपदं राम विदितं च सतामि। तत्सत्यं न त्यजेद्राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा॥२४॥

हे राम ! कहीं ऐसा न हो कि कुद्ध हो तुम्हारे लिए महाराज सत्य को त्याग वैठें। क्योंकि महात्माओं का कथन है कि सत्य ही धर्म की जड़ है ॥२४॥

यदि तद्वक्ष्यते राजा ग्रुभं वा यदि वाऽग्रुभम् । करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम् ॥२५॥

अगर तुम यह बात स्त्रीकार करते हो कि महाराज उचित अथवा अनुचित जो कुछ कहें उसे तुम करोगे तो मैं तुम्हें सब हांल बतला दूँ।।२४।।

यदि त्वभिहितं राज्ञा त्विय तन्न विपत्स्यते । ततोऽहमभिधास्यामि न होष त्विय वक्ष्यति ॥२६॥

श्रथवा यदि महाराज तुमसे स्वयं न कहें तो मैं इनकी श्रोर से जो कुछ कहूँ उसे तुम मानो, तो मैं कहने को तैयार हूँ, क्योंकि ये तो तुमसे न कहेंगे ॥२६॥

एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहतम् । उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं तृपसन्निधौ ॥२०॥

जब इस प्रकार कैकेयी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा तब श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त व्यथित हो महाराज के पास बैठी हुई कैकेयी से बोले।।२७॥ अहो धिङ् नाईसे देवि वक्तुमामीदृशं वचः। अहं हि वचनाद्राज्ञः पत्रयमपि पावके॥२८॥

हा ! धिक्कार है ! हे देवि ! तुमको ऐसी बात कहनी उचित नहीं । मैं महाराज के कहने से श्रीर कामों की तो कोई बात ही नहीं, श्राग्न में गिरने को तैयार हूँ ।।२८।।

> भक्षयेयं विषं तीक्षणं मञ्जेयमपि चार्णवे। नियुक्तो गुरुणा पित्रा चृपेण च हितेन च ॥२९॥

परम गुरु और हितकारी महाराज पिता जी के कहने से मुक्ते हलाहल विष पीना और समुद्र में कूद पड़ना भी स्वीकार है।।२६।।

तद्ब्र हि वचनं देवि राज्ञो यदिभिकाङ क्षितम्। किरुष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते॥३०॥

श्रतएव हे देवि! जो कुछ महाराज की इच्छा हो सो तू मुक्त से कह। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनकी श्राज्ञा का पालन करूँगा। माता! यह सदा याद रख कि राम दो प्रकार की बातें कहना नहीं जानता। श्रथवा राम जो कहता है वही करता है।।३०॥

तमार्जवसमायुक्तमनार्याः सत्यवादिनम् । उवाच रामं कैकेयी वचनं भृशद्गरुणम् ॥३१॥

जब सत्यवादी श्रीरामचन्द्र जी ने ऐसे विनययुक्त वचन कहे, तब सर्वश्रेष्ठा कैकेयी ये अत्यन्त कठोर वचन बौली ।।३१।।

पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव। रक्षितन वरौ दत्तौ सञ्चल्येन महारणै॥३२॥

१ त्रानार्या-सर्वश्रेष्ठा। (शि०)

हे रामचन्द्र! पूर्वकाल में जब देवताओं श्रीर श्रमुरों में युद्ध हुआ था, तब उसमें महाराज बाण के लगने से घायल हुए थे। उस समय मैंने इनकी रत्ता की थी। तब इन्होंने मुक्ते दो वर दिए थे।।३२॥

अत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्। गमनं दण्डकारण्ये तव चाद्यैव राघव॥३३॥

उन दो में से, आज मैंने एक से तो भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से आज ही तुम्हारा दगडकारण्य वन में जाना माँगा है ॥३३॥

यदि सत्यप्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि । आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु ॥३४॥

हे नरश्रेष्ठ ! यदि तुम अपने पिता को और अपने आपको सत्यप्रतिज्ञ बनाए रखना चाहते हो तो मैं जो कहूँ उसे सुनो॥३४॥

सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम्। त्वयाऽरण्यं प्रवेष्टव्यं नव वर्षाणि पश्च च ॥३५॥

तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है उसको मान कर तुम चौदह वर्ष के लिए वन को चले जान्त्रों।।३४॥

भरतस्त्वभिषिच्येत यदेतदभिषेचनम्। त्वद्र्ये विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव॥३६॥

श्रीर महाराज ने तुम्हारे श्रिभिषेक के लिए जो यह समस्त सामग्री एकत्र की है, उससे भरत का राज्याभिषेक हो ।।३६।।

सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः । अभिषेकमिमं त्यक्त्वा जटाजिनधरो वस ॥३७॥

तुम इस श्रभिषेक को त्याग कर और जटा और मृगचर्म धारण कर चौद्ह वर्ष द्राडकारण्य में वास करो। १३७॥

भरतः कोसलपुरे प्रशास्तु वसुधामिमाम्। नानारत्नसमाकीणा सवाजिरथकुञ्जराम्॥३८॥

श्रीर भरत जी कोसलपुर में रह कर इस पृथ्वी का, जो नाना रत्नों से श्रीर हाथी घोड़ों से परिपूर्ण है, शासन करें ॥३८॥

एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्तुत:। शोकसंक्लिष्टवद्नों न शक्रोति निरीक्षितुम्॥३९॥

यही कारण है कि महाराज करुणा से परिपूर्ण हैं और शोक से उनका मुख शुब्क हो रहा है और वे तुम्हारी श्रोर देख भी नहीं सकते ॥३६॥

एतत्कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन।
सत्येन महता राम तारयस्य नरेश्वरम् ॥४०॥
हे रघुनन्दन ! तुम महाराज का यह कहना मानो और इनकी
बात को सत्य कर अर्थात् पूरी कर इनका उद्धार करो ॥४०॥

इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चैव रामः प्रविवेश शोकम्। प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा तु पुत्रव्यसनाभितप्तः॥४१॥

इति श्रष्टादशः सर्गः ॥

जब कैकेयी ने ऐसे कठोर वचन कहे तब भी उन्हें सुन कर श्रीरामचन्द्र को कुछ भी शोक न हुआ, किन्तु महाराज (जो

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

पहले ही महादुः खी थे) पुत्र के भावी कष्टों का विचार कर पुनः सन्तप्त हुए।।४१।।

श्रयोध्याकारड का श्रष्टारहवाँ सर्ग समाप्त हुत्रा।

-:0:-

# एकोनविंशः सर्गः

-:0:-

तदिप्रियमित्रघ्रो वचनं मरणोपमम्। श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्॥१॥

शत्रुहन्ता श्रीरामचन्द्र मरण के समान पीड़ादायक कैकेयी के वचन सुन कर जरा भी दुःखी न हुए श्रीर उससे वोले ॥१॥

एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः । जटाजिनधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन् ॥२॥

बहुत अच्छा महाराज की प्रतिज्ञापूरी करने को मैं जटा श्रीर वलकल वस्त्र धारण कर श्रभी अपने इस नगर से वन को जाऊँगा।।२।।

इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः। नाभिनन्दति दुर्घर्षो यथापुरमरिन्दमः॥३॥

किन्तु मैं यह अवश्य जानना चाहता हूँ कि शत्रुहन्ता दुर्धर्ष महाराज पूर्ववत् मुक्तसे क्यों नहीं बोलते; इसका क्या कारण है ? ।।३।।

१ इतः - ग्रस्मानगरात्। (वि०)

# मन्युर्न च त्वया कार्या देवि ब्रूमि तवाग्रत:। यास्यामि भव सुमीता वनं चीरजटाधर:॥४॥

हे देवि ! तू रूठ मत । मैं तेरे सामने कहता हूँ कि मैं जटा; वल्कल धारण कर वन को चला जाऊँगा । तू प्रसन्न हो ।।।।।

हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेणच। नियुज्यमानो विस्नब्धः किं न कुर्यामहं प्रियम्॥५॥

मेरा हित चाहने वाले गुरु, पिता श्रोर कृतज्ञ महाराज मुके जो श्राज्ञा दें उनकी प्रसन्नता के लिए ऐसा कौन काम है, जिसे मैं निःशङ्क हो न करूँ ?।।।।।

अलीकं नानसं त्वेकं हृद्यं दहतीव मे। स्वयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्॥६॥

मेरे मन में एक श्रिप्रय बात, जो बुरी तरह खटक रही है, वह यह है कि महाराज ने मुक्तसे भरत के राज्याभिषेक के सम्बन्ध में खयं कुछ क्यों नहीं कहा ? ॥६॥

अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान् धनानि च।
हष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरतायाप्रचोदितः ॥७॥

महाराज की बात रहने दे, मैं तो तेरे ही कहने से प्रसन्नता-पूर्वक भाई भरत को केवल राज्य ही नहीं, बल्कि सीता, श्रपने प्राण, इष्ट, धन—सब कुछ सहर्ष दे सकता हुँ।।७।।

१ विसन्धः—निर्वशङ्कः। (१रा०) २ त्रालीकं—त्रप्रियं। (गो०) ३ प्रचोदितः—त्वयापीतिशेषः। (महेश्रवरतीर्थी)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

# किं पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः। तव च प्रियकामार्थं प्रतिज्ञामनुपालयन्।।८॥

फिर महाराज पिता जी की तो बात ही क्या है ! उनके सत्य की रत्ता के लिए श्रीर तेरा काम बनाने के लिए तो मैं कोई भी काम करने से मुँह नहीं मोड़ सकता।।।।।

तदाश्वासय हीमं त्वं किंन्विदं यन्महीपतिः। वसुघासक्तनयनो मन्दमश्रूणि मुश्रवि।।९॥

सो तू ये सन नार्ते महाराज को समका दे। मैं देखता हूँ कि पिता जी नीची गर्दन कर बैठे हुए श्रास् गिरा रहे हैं; सो क्या बात है ?।।।।।

गच्छन्तु चैवानियतुं दृताः शीघ्रजवैर्हयैः। भरतं मातुलकुलादद्येव नृपशासनात्॥१०॥

महाराज की श्राज्ञा से श्राज ही दूत शीव्रगामी घोड़ों पर सवार हो, भरत जी को निनहाल से लिवा लावें ॥१०॥

दण्डकारण्यमेषोऽहमितो गच्छामि सत्वर:। अविचार्य पितुर्वाक्यं समा<sup>१</sup> वस्तुं चतुर्दश ॥११॥

त्रौर मैं तुरन्त इसी समय पिता के वचन के सम्बन्ध में युक्तायुक्त विचार किए बिना ही चौदह वर्ष के लिए दंडकार एक में वास करने जाता हूँ। ११॥

सा हृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकयी। प्रस्थानं श्रद्दधाना हि त्वरयामास राघवम् ॥१२॥

१ समा — संवत्सरान्। (गो०)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन श्रीर प्रसन्न हो रानी कैकेयी ने श्रीरामचन्द्र जी का वन जाना निश्चय जाना श्रीर वन जाने के लिए वह जल्दी मचाने लगी।।१२॥

एवं भवतु यास्यन्ति दृताः शीघ्रजवैर्हयैः। भरतं मातुलकुलादुपावर्तियतुं नराः॥१३॥

श्रीर बोली कि बहुत श्रच्या, श्रभी दूत शोधगामी घोड़ों पर सवार हो जाते हैं श्रीर भरत को मामा के घर से लिबाए लाते हैं॥१३॥

तव त्वहं क्षमं १ मन्ये नोत्सुकस्य १ विलम्बनम् । राम तस्मादितः शीघं वनं त्वं गन्तुमहिस ॥१४॥

हे राम! तुम वन जाने को उत्पुक्त हो तो वन जाने में विलम्ब करना व्यच्छा नहीं । व्यतः तुम शीव्र वन की यात्रा करो।।१४।।

ब्रीडान्वित: स्वयं यच्च नृपस्त्वां नाभिभाषते।
नैतित्किचिन्नरश्रेष्ठ मन्युरेषोऽपनीयताम्॥१५॥
श्रीर महाराज स्वयं तुमसे वन जाने के लिए जो नहीं कर रहे
हैं सो इसका श्रीर कोई कारण नहीं, इसका कारण केवल लज्जा
है। सो यह कुछ भी बात नहीं—इसका तुम जरा भी विचार मत

यावत्त्वं वनं यातः पुरादस्मादभित्वरन् । पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा ॥१६॥

१ चमं - युक्तम् (१०) २ उत्सुकस्य - वनगमनोत्सुकस्य । (रा॰)

हेराम ! जब तक तुम इस नगर से वन जाने के लिए प्रस्थान न करोगे तब तक महाराज न स्नान करेंगे ख्रौर न भोजन ही करेंगे।।१६।।

धिक्कष्टमिति निश्वस्य राजा शोकपरिष्तुतः । मूर्छितो न्यपतत्तस्मिन् पर्यङ्को हेमभूषिते।।१७॥

कैकेथी के इन वचनों को सुन महाराज हा धिक ! कह श्रीर अत्यन्त शोकपीड़ित हो तथा दीर्घ नि:श्वास छोड़ते हुए एवं मूर्छित हो सोने के पलंग पर गिर पड़े ॥१७॥

रामोऽप्युत्थाप्य राजानं कैकेय्याऽभिष्रचोदित:। कश्चयेवाहतो वाजी वनं गन्तुं कृतत्वर:॥१८॥

उस समय श्रीरामचन्द्र जी ने महाराज को उठाया श्रीर कैकेबी के कथन से प्रेरित हो चाबुक से पीटे हुए घोड़े की तरह बन जाने को जल्दी करने लगे ।।१८।।

तद्पियमनार्याया वचनं दारुणोपमम्। श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमब्रवीत्।।१९॥

यद्यपि उस दुष्टा का वह वचन ऋत्यन्त कठोर था; तथापि श्रीरामचन्द्र जी को उसके उस वचन से कुछ भी कष्ट न हुआ। वे कैकेयी से बोले ॥१६॥

> नाहमर्थपरो देवि छोकमावस्तुमुत्सहे। विद्धि मामृषिभिस्तुल्यं केवछं धर्ममास्थितम् ॥२०॥

हे देवि! मैं धन के लोभ से राज्य पाने की कामना नहीं करता । मैं तो राज्य की कामना केवल कर्त्तव्यपालन के लिए करता था। मुक्ते तो तू केवल धर्माश्रित ऋषियों के तुल्य जान । श्रर्थात् जिस प्रकार ऋषि श्रपने जीवन का लह्य केवल धर्मपालन समभते हैं उसी प्रकार मेरा भी लह्य इस संसार में केवल धर्म का पालन करना है।।२०।।

यदत्रभवतः किञ्चिच्छक्यं कतुः प्रियं मया। प्राणानिप परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्॥२१॥

यदि मैं अपने प्राण दे कर भी पिता जी का कोई हितसाधन कर सकूँ तो समफ ले वह कार्य हुआ ही रखा है। अर्थात् पिता जी के प्रसन्न करने के लिए मैं प्राण भी दे सकता हूँ—वन जाना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं ॥२१॥

न हातो धर्मचरणं किञ्चिद्स्ति महत्तरम्। यथा पितरि शुश्रुषा तस्य वा वचनक्रिया॥२२॥

क्योंकि, पिता की सेवा श्रीर उनकी श्राज्ञा का पालन करने से बढ़ कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण है ही नहीं ॥२२॥

अनुक्तोऽप्यत्रभवता भवत्या वचनादहम्।

वने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुर्दश ॥२३॥

महाराज यदि मुमसे न भी कहेंगे तो भी मैं तेरे ही कहने से जनशून्य वन में चौदह वर्ष वास कह गा ॥२३॥

न नूनं मिय कैकेयि किञ्चिदाशंससे गुणम्। यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरार सती॥२४॥

हे सती ! मेरी अधीश्वरी हो कर भी निश्चय तू मेरे स्वभाव को न जान पाई । यदि जानती होती तो ऐसी तुच्छ बात पिता जी से न कहती ॥२४॥

१ ईश्वरतरा — ऋत्यन्त नियन्त्री। (गो॰)

यावन्मातरमापृच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्। ततोऽद्येव गमिष्यामि दण्डकानां महद्वनम्॥२५॥

अच्छा, जो हुआ सो हुआ, मेरे दगडकारण्य वन जाने में अब इतना ही विलंब है कि मैं जाकर माता कौसल्या से पूछ आऊँ और सीता को समका आऊँ॥२४॥

भरतः पालयेद्राज्यं शुश्रुषेच्च पितुर्यथा। तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः॥२६॥

परन्तु तू ऐसा करना जिससे भरत अच्छी तरह राज्य करें और पिता की सेवा-शुश्रूषा करें। क्योंकि पुत्र के लिए यही सना-तन धर्म है।।२६॥

स रामस्य वच: श्रुत्वा भृशं दु:खहतः पिता। शोकादशक्तुवन्वान्पं प्ररुरोद महास्वनम्॥२७॥

श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन महाराज दशरथ ऋत्यन्त दुःखी हुए। उनसे बोला तो कुछ गया नहीं; किन्तु शोक से अधीर हो ढाड़ मार कर रोने लगे।।२७॥

वन्दित्वा चरणौ रामो विसंज्ञस्य पितुस्तदा । कैकेय्याश्राप्यनार्याया निष्पपात महाद्युति: ॥२८॥

तब महाद्युतिमान श्रीरामचन्द्र जी ने मूर्छित पिता के व दुष्टा कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया श्रीर वहाँ से चल दिए ॥२८॥

स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणम्। निष्क्रम्यान्तः पुरात्तस्मात्स्वं ददर्श सुहुज्जनम् ॥२९॥

१--निष्पपात--निर्जगाम। (गो॰)

(चलने के पूर्व) श्रीरामचन्द्र जी ने उन दोनों की परिक्रमा भी की श्रीर तदनन्तर अन्त:पुर से बाहर निकल अपने इष्टमित्रों को देखा ॥२६॥

तं बाष्पपरिपूर्णाक्षः पृष्ठतोऽनु जगाम ह । छक्ष्मणः परमक्रुद्धः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥३०॥

श्रीरामचन्द्र के पोछे-पीछे नेत्रों में श्राँसू भरे श्रीर श्रत्यन्त कुद्ध सुमित्रा के श्रानन्द को बढ़ाने वाले लह्मण जी भी चले।।३०।।

[टिप्पणी—टीकाकारों का मत है कि लद्मण जी श्रीरामचन्द्र जी के साथ अन्तःपुर में गए थे और शयनागार के बाहर खड़े रह कर उन्होंने ये सब बातें सुनीं थीं, जो वहाँ कैकेयी और श्रीरामचन्द्र के बीच हुई थीं। मूल में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है तो भी उक्त श्लोक से यह बात सिद्ध है।]

आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः पदक्षिणम्। शनैर्जगाम सापेक्षो<sup>१</sup> दृष्टिं<sup>२</sup> तत्राविचालयन्॥३१॥

श्रीरामचन्द्र जी ने श्रभिषेक की सामग्री की प्रद्विणा की श्रीर प्रार्थना की कि इससे भरत जी का श्रभिषेक हो तथा उसकी श्रोर से श्रपनी निरपेत्तता प्रकट करने को पुनः उसकी श्रोर न देख वे वहाँ से धीरे-धीरे रवाना हुए।।३१।।

न चास्य महतीं छक्ष्मीं राज्यनाशोपकर्षति । छोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरश्मेरिव क्षपा ॥३२॥ राज्याभिषेक न होने से श्रीरामचन्द्र की मुखद्युति में तिल भर भी अन्तर न पड़ा। वह जैसे पूर्व थे वैसे ही कान्तिमान बने

१ सापेत्तः — भरतस्यानेनाभिषेकोस्त्वितप्रार्थनासहितः । (गो०) २ दृष्टिं तत्राविचालयन् — स्वयंतत्रनिरपेत्तहत्यर्थः । (गो०)

रहे। क्योंकि उनमें तो स्वाभाविक कान्ति थी। जैसे कृष्णपत्त के चन्द्रमा की कान्ति नित्य चीण होने पर भी नहीं घटती ॥३२॥

न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम् । सर्वछोकातिगस्येवः लक्ष्यते चित्तविकिया ॥३३॥

यद्यपि श्रीरामचन्द्र जी श्राखिल पृथ्वी का राज्य छोड़ कर वन जा रहे थे, तथापि महायोगीश्वर की तरह उनके मन में किसी प्रकार का विकार किसी को न देख पड़ा ॥३३॥

प्रतिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलङ्कृते।

विसर्जियत्वा स्वजनं रथं पौरांस्तथा जनान् ॥३४॥

श्रीरामचन्द्र जी ने उस शुभ छत्र श्रीर बढ़िया चँवर वहीं छोड़े। फिर रथ को तथा अपने इष्टमित्रों, पुरवासियों एवं बाहर के लोगों को भी वहीं से बिदा कर ॥३४॥

धारयन्मनसा दुःखमिन्द्रियाणि निगृह्य च।

प्रविवेशात्मवान्वेश्म मातुरिषयशंसिवान् ॥३५॥

श्रीर उनके दुःख को श्रपने मन में रख श्रीर श्रपनी इन्द्रियों को श्रपने वश में कर वह श्रिय संवाद सुनाने के लिए श्रपनी माता के घर गए।।३४।।

सर्वे। ह्यभिजनः श्रीमान् श्रीमतः सत्यवादिनः ।

नालक्षयत रामस्य किञ्चिदाकारमानने ॥३६॥

श्रीरामचन्द्र जी के समीपस्थ लोगों ने भी सत्यवादी श्रीराम-चन्द्र के उस शारीरिक शृंगार में, जो उन्होंने श्रभिषेकार्थ किया

१ सर्वलोकातिगस्य — तुल्यमानावमानस्य परम योगीश्वरस्येत्यर्थः । (गो०) २ श्रीमान् — रामामिषेकार्थे कृतालङ्कारः । (गो०) वा० रा० श्र०—१४

था, कुछ भी श्रन्तर न पाया श्रीर न उनके मन ही में किसी प्रकार की उदासी देख पड़ी।।३६॥

उचितं च महाबाहुर्न जहाँ हर्षमात्मवान्। शारदः समुदीर्णाशुश्रन्द्रतेज इवात्मजम्॥३७॥

जिस प्रकार शरद्कालीन चन्द्रमा ऋपनी प्रभा को नहीं छोड़ता उसी प्रकार महाबाहु श्रीरामचन्द्र ने ऋपने स्वाभाविक हर्ष को न छोड़ा ॥३७॥

> वाचा मधुरया रामः सर्वं सम्मानयञ्जनम् । मातुः समीपं धर्मात्माश्च प्रविवेश महायशाः ॥३८॥

जो लोग इधर-उधर खड़े थे उन सबका मधुर वाणी से सत्कार कर महायशस्त्री धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी माता कौसल्या के पास पहुँचे ॥३८॥

तं गुणै: र समतां र प्राप्तो भ्राता विपुलविक्रमः। सौमित्रिरनुववाज धारयन्दु:खमात्मजम् ॥३९॥

महापराक्रमी तत्त्मण जी भी, जो श्रीरामचन्द्र के सुख-दुःख में उनके समान ही सुखी-दुःखी होने वाले थे, भाई के दुःख को अपने मन में रखे हुए उनके पीछे-पीछे गए ॥ १६॥

प्रविश्य वेश्मातिभृशं मुदाऽन्वितं समीक्ष्य तां चार्थविपत्ति भागतम्।

१ उचितं —सहजं। (गो॰) २ गुणै: —सुखदुःखादिभिः। (गो॰) ३ समतां प्राप्तः —समान सुख दुःखः। (गो॰) ४ ग्रथंविपत्ति —ग्रथंनाशं। (गो॰) \* पाठान्तरे —धीरात्मा।

#### न चैव रामोत्र जगाम विक्रियां सुहज्जनस्यात्मविपत्तिशङ्कया<sup>१</sup> ॥४०॥

इति एकोनविशः सर्गः॥

अपनी माता के अर्थ और अपने सुहज्जनों के प्राण के नाश की आशंका उपस्थित होने पर भी श्रीरामचन्द्र के मन में जरा भी विकार उत्पन्न न हुआ। वे अत्यन्त प्रसन्न होते हुए अपनी माता के घर पहुँचे ॥४०॥

अयोध्याकाएड का उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

-:0:-

## विंशः सर्गः

-:0:-

तिस्मस्तु पुरुषच्याघ्रे निष्क्रामित कृताझलौ । आर्तशब्दो महाझज्ञे स्त्रीणामन्तःपुरे तदा ॥१॥

पुरुषव्यात्र श्रीरामचन्द्र जी को विदा माँगने के लिए हाथ जोड़े हुए महाराज के अन्तःपुर से बाहर आते देख रनवास की स्त्रियों में हाहाकार मच गया।।१॥

कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वस्यान्तः पुरस्य च। गतिर्यः शरणं चापि स रामोऽद्य पवत्स्यति ॥२॥

वे रो-रो कर कहने लगीं, श्रीरामचन्द्र पिता की प्रेरणा हुए विना ही दासों स्पीर दासियों समेत सब अन्तःपुरवासियों की सब

१ त्रात्मविपत्तिशङ्कया-प्राण्नाशशङ्कया। (गो०)

अभिलाषाएँ पूरी कर दिया करते हैं और जो हम लोगों के एक मात्र अवलंब हैं—वे ही श्रीरामचन्द्र आज वन जा रहे हैं।।२॥

कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा। तथैव वर्ततेऽस्मासु जन्मप्रभृति राघवः॥३॥

जो श्रीरामचन्द्र जन्म ही से जननी कौसल्या की तरह हम सब को मानते चले आये हैं।।३।।

न क्रुध्यत्यभिश्वप्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन्। कुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् स इतोऽद्य प्रवत्स्यति ॥४॥

और जो कठोर वचन कहने पर भी कभी कुपित नहीं होते और न स्वयं किसी को कुपित करते हैं, प्रत्युत कुपित को भी प्रसन्न कर लिया करते हैं वे ही श्रीरामचन्द्र आज वन जा रहे हैं।।३।।

अबुद्धिर्वत नो राजा जीवलोकं चरत्यम् । यो गतिं सर्वलोकानां परित्यजित राघवम् ॥५॥

जो सब प्राणियों के एक मात्र सहारे हैं, उन्हीं श्रीरामचन्द्र को वनवास दे महाराज एक अनाड़ी की तरह प्रजा का नाश करने पर उतारू हैं।।।।

इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनव:। पतिमाचुक्रु गुश्रे व सस्वरं चापि चुक्रुग्रः॥६॥

इस प्रकार वे सब अन्तः पुरवासिनी महाराज दशरथ की रानियाँ बत्सरहित गौ की तरह पति की निन्दा करती हुई उच्च-स्वर से रोने लगी ॥६॥

१ चरति--भ्वयति, नाशयतीति । (गो०)

#### स हि चान्तःपुरे घोरमार्तशब्दं महीपतिः। पुत्रशोकाभिसन्तप्तः श्रुत्वा व्यालीयता सने ॥७॥

उस समय महाराज दशरथ, जो पहले ही पुत्रशोक से सन्तप्त हो रहे थे, रानियों के आर्तनाद को सुन लज्जा और दुःख के मारे पत्नंग पर गिर पड़े ।।।।

रामस्तु भृशमायस्तो निश्वसन्नित्र कुञ्जरः । जगाम सहितो आत्रा मातुरन्तःपुरं वशी ॥८॥

डधर जितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्र जी स्वजनों को इस प्रकार दुःखी देख श्रीर स्वयं दुःखी हो हाथी की तरह फुँसकार मारते लहमण सहित माता के भवन में पहुँचे।। ।।

> सोपरयत्पुरुषं तत्र दृद्धं परमपूजितम्। उपविष्टं यृहद्वारि तिष्ठतश्चापरान् वहून् ॥९॥

उन्होंने पहली ड्योढ़ी पर बैठे हुए आदरणीय वृद्ध द्वार-पालाध्यच को तथा उसके नीचे काम करने वाले अनेक और लोगों को भी वहाँ देखा ॥६॥

दृष्ट्वीय तु तदा रामं ते सर्वे सहसोत्थिताः। जयेन जयतां श्रेष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवम्॥१०॥

वे सब के सब श्रीरामचन्द्र जी को देख उठ खड़े हुए अपेर जयजयकार कर उनको आशीर्वाद दिया॥१०॥

१ व्यालीयत-लुज्जा-दुःखभरेणशय्यायां विलीनोभूत्। (गो॰) २ पुरुषम् — द्वारपालाध्यत्तम्। (गो॰)

पविश्य पथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददर्श सः।

ब्राह्मणान् वेदसम्पन्नान् दृद्धान् राज्ञाभिसत्कृतान् ॥११॥

पहली ड्योड़ी पार कर श्रीरामचन्द्र जी दूसरी ड्योड़ी पर पहुँचे

ब्योर वहाँ पर उन्होंने उन वृद्ध ब्राह्मणों को देखा, जो वेदविद्या
जानने वाले होने के कारण राजसम्मानित थे ॥११॥

प्रणम्य रामस्तान् दृद्धांस्तृतीयायां ददर्श सः। स्त्रियो दृद्धाश्र वालाश्र द्वाररक्षणतत्पराः॥१२॥

उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम कर श्रीरामचन्द्रजी तीसरी ड्योढ़ी पर पहुँचे। तीसरी ड्योढ़ी पर देखा कि स्त्रियाँ, बूढ़े लोग और बालक पहरा दे रहे हैं ॥१२॥

[ टिप्पणी - तीसरी ड्योढ़ी पर स्त्रियों, वृद्धजनों तथा बालकों का पहरे पर नियुक्त किया जाना बड़ी दूरदिशता भरा काम था। ]

वर्धियत्वा श्रमहष्टास्ताः प्रविश्य च गृहं स्त्रियः।

न्यवेदयन्त त्वरिता राममातुः त्रियं तदा ॥१३॥

वहाँ की स्त्रियों ने आशीर्वाद दिया और प्रसन्न हो तुरन्त भीतर जा कौसल्या जी को श्रीरामचन्द्र जी के आने का आनन्ददायी संवाद सुनाया॥१३॥

कौसल्याऽपि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता।
प्रभाते त्वकरोत्पूजां विष्णोः पुत्रहितैषिणी ॥१४॥
उस समय महारानी कौसल्या जी रात्रि भर नियमपूर्वक रह
पातःकाल पुत्र की हितकामना से विष्णु भगवान् का पूजन कर
रही थीं ॥१४॥

१ वर्षियत्वा--जयाशिषेतिशेषः। (गो॰)

सा श्रोमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा। अग्निं जुहोति स्म तदा मन्त्रवत्कृतमङ्गला ॥१५॥

श्रीर वे रेशमी साड़ी पहिन मङ्गलाचारपूर्वक हर्षित हो मंत्रों से हवन करवा रही थीं ॥१४॥

प्रविश्य च तदा रामो मातुरन्तः पुरं शुभम् । ददर्श मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनम् ॥१६॥

उसी समय श्रीरामचन्द्र जी माता के पास पहुँच गए ऋौर उन्होंने देखा कि वे हवन करवा रही हैं।।१६।।

देवकार्यनिमित्तं च तत्रापश्यतसमुद्यतम् । दध्यक्षतं घृतं चैव मोदकान् इविषस्तथा ॥१७॥

श्रीरामचन्द्र जी ने यह भी देखा कि देवतात्रों की पूजा के लिए दही, चावल, घी, लड्डू, खीर तैयार हैं ॥१७॥

लाजान् माल्यानि शुक्लानि पायसं कुसरं रथा। समिधः पूर्णकुम्भांश्र ददर्श रघुनन्दनः ॥१८॥

श्रीर वहाँ लावा, सफेर पुष्पों की माला, तिल, चावल, (तिल श्रीर जी की) खिचड़ी, खीर, समिधा श्रीर जल से भरे कलश रख़े हैं ॥१८॥

तां ग्रुक्लक्षौमसंवीतां त्रतयोगेन कर्शिताम् । तर्पयन्तीं ददर्शाद्धिर्देवतां देववर्णिनीम् ॥१९॥

१ जुहोति — हावयति । त्रातएव "हावयन्ती" मितिवद्यति । (गो॰) २ कुसरं — तिलोदनं । (गो॰) ३ तर्पयन्तीं — प्रीण्यन्तीं । (गो॰)

श्रीरामचन्द्र जी ने सफेद वस्त्र पहिने हुए और बहुत दिनों से त्रत करने के कारण कृश शरीर, देवताओं को प्रसन्न करती हुई तथा गौराङ्गी कौसल्या को देखा ॥१६॥

> सा चिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनन्दनमागतम्। अभिचकाम संदृष्टा किशोरं वडवा यथा ॥२०॥

वे बहुत काल बाद पुत्र को अपने घर में आते देखते ही छोटे बच्चे वाली घोड़ी की तरह हो श्रीरामचन्द्र जी की ओर चली आई ॥२०॥

स मातरमभिक्रान्तामुपसंगृष्ठ राघवः ॥२१॥ परिष्वक्तश्र वाहुभ्यामुपात्रातश्र मूर्घनि । तमुवाच दुराधर्ष राघवं सुतमात्मनः ॥२२॥

श्रीरामचन्द्र जी ने जब उनको प्रणाम किया तब उन्होंने उनके दोनों हाथ पकड़ उन्हें श्रपने हृद्य से लगा लिया श्रीर फिर सूँघा। तदनन्तर वे श्रपने दुराधर्ष पुत्र श्रीरामचन्द्र जी से बोली ।।२१-२२॥

कौसल्या पुत्रवात्सल्यादिदं प्रियहितं वचः । दृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनाम् ॥२३॥

कौसल्या ने पुत्रवत्सलता से प्रेरित हो यह प्यारा और हितकर वचन कहा, हे बेटा! तुम धर्मात्मा, वृद्ध, महात्मा राजर्षियों के समान ॥२३॥

भाष्तुह्यायुश्च कीर्त्तिं च धर्म चोपहितं कुले। सत्यमतिकं पितरं राजानं पश्य राघव ॥२४॥ कुलोचित आयु, कीर्ति को प्राप्त हो और कुलोचित धर्म (कर्त्तव्य) पालन में सदा निरत रहो। हे राघव! तुम अब सत्य-प्रतिज्ञ महाराज के (जाकर) दर्शन करो ॥२४॥

अद्येव हि त्वां धर्मात्मा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति । दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमन्त्रितः ॥२५॥

क्योंकि वे तुम्हारा आज यौवराज्यपद पर अभिषेक करेंगे। वैठकर भोजन करने के लिए जब कौसल्या जी ने आसन दिया, तब उसे क्रू कर ॥२४॥

मातरं राघवः किञ्चिद्ब्रीडात्प्राञ्जलिरब्रवीत् । स स्वभावविनीतश्र गौरवाच तदा नतः ॥२६॥

श्रीरामचन्द्र जी मन में सकुचाते हुए हाथ जोड़ कर बोले। श्रीरामचन्द्र जी स्वभाव ही से विनम्र थे, तिस पर इस समय तो व श्रीर भी श्रधिक नम्र हो माता के गौरव की रज्ञा करते हुए बोले।।२६॥

प्रस्थितो दण्डकारण्यमाप्रष्टुमुपचक्रमे । देवि नूनं न जानीपे महद्भयमुपस्थितम् ॥२७॥

हे देवि! मैं द्गडकारण्य जा रहा हूँ सो जाने की आश्चा माँगने आपके पास आया हूँ। हे माता ! निश्चय ही उपस्थित महाभय तुमे मालूम नहीं है ॥२७॥

इदं तव च दु:खाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च। गिष्ठिये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे ॥२८॥

१ ग्रालभ्य-स्पृष्ट्वा।(गो०)

यह तेरे लिए, वैदेही के लिए और तदमण के लिए दु:ख-दायक समय श्रा पहुँचा है। मैं श्रव दण्डकारण्य जा रहा है— श्रत: श्रव इस श्रासन पर बैठ कर क्या कहाँगा ? ॥२८॥

> विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं मामुपस्थितः। चतुर्दश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने॥२९॥

अब तो मेरे लिए कुशासन पर बैठने का समय आ गया है।
मुक्ते चौदह वर्षों तक घोर वन में वास करना पड़ेगा।।२६।।

मधुमूलफलैर्जीवन्हित्वा मुनिवदामिषम् । भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति ॥३०॥

अब तो मुनिजन कथित (वर्णित) माँसादिक भोजन को छोड़ मधु, कन्दमूल, फल आदि मेरे भोजन के पदार्थ हैं। महाराज ने भरत जी को यौवराज्यपद दिया है अथवा अब मुफ्ते राजोचित राजस भोजन का परित्याग कर मुनिजनोचित कन्दमूल-फल का भन्नण कर वन में रहना होगा। यौवराज्यपद महाराज अब भरत को प्रदान करेंगे।।३०।।

मां पुनर्दण्डकारण्ये विवासयति तापसम्। स षट् चाष्टौ च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने ॥३१॥

श्रीर मुक्ते तपस्वी के भेष में वन में रहने की श्राज्ञा दी है। अतः श्रव में चौदह वर्षों तक विजन वन में जाकर रहूँगा।।३१।।

> आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्र वर्तयन्। साःनिकृत्तेव सालस्य यष्टिः परश्चना वने॥३२॥

१ यष्टि-शाखा। (रा०)

श्रीर वहाँ जंगली कन्द्रमूल, फल का सेवन कर अर्थात् खा कर वास करूँगा। श्रीरामचन्द्रजी के इन वचनों को सुन कुल्हाड़ी से काटी हुई साल वृत्त की डाली की तरह ॥३२॥

पपात सहसा देवी देवतेव दिवशच्युता। तामदु:खोचितां दृष्टा पतितां कदलीमिव॥३३॥

देवी कौसल्या अचानक भूमि पर गिर पड़ीं—मानो स्वर्ग से कोई देवता गिरा हो। केले के पेड़ की तरह जमीन पर पड़ी और दु:ख सहने के लिए अनुपयुक्त ॥३३॥

रामस्तृत्थापयामास मातरं गतचेतसम्। उपावृत्त्योत्थितां दीनां वडवामिव वाहिताम् ॥३४॥ पांसुकुण्ठितसर्वाङ्गीं विममर्श च पाणिना। सा राघवम्रुपासीन भसुखार्ता सुखोचिता ॥३५॥

मूर्छित माता कौसल्या को श्रीरामचन्द्र जी ने मट उठाकर बैठाया। थकावट मिटाने के लिए जिस प्रकार घोड़ी जमीन पर लोटती है और उसके सारे शरीर में धूल लग जाती है उसी प्रकार कौसल्या जी के शरीर में भी धूल लग गई थी। श्रीरामचन्द्र जी ने उस धूल को श्रपने हाथ से पोंछा। जो कौसल्या सुख पाने के योग्य थीं वे श्रीरामचन्द्र जी के पास बैठी हुई दुखित हो। 1138-3411

उवाच पुरुषव्याघ्रमुपशृज्वति लक्ष्मणै। यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव ॥३६॥

१ उपासीनं--समीपस्थितं । (वि०)

लदमण जी के सामने श्रीरामचन्द्र जी से बोलीं—हे वरस राम! यदि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न न हुए होते तो सन्तिहीन होने की ग्लानि ही मन में रहती, किन्तु यह दुःख तो मुक्ते न होता।।३६॥

> न स्म दु:खमतो भूयः पश्येयमहमप्रजाः। एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः॥३७॥

यदि मैं बन्ध्या रहती तो उस दशा में मुक्ते इतना दुःख न होता। क्योंकि बन्ध्या रहने पर मन में केवल एक बन्ध्या होने ही का दुःख होता।।३७॥

अमजाऽस्मीति सन्तापो न हान्य: पुत्र विद्यते । न दृष्टपूर्व कल्याणं सुखं वा पतिपौरुषे ॥३८॥

उसे (बन्ध्या को) श्रीर दूसरा कोई दुःख नहीं होता। हे बेटा ! पति के होने से सौभाग्यवती स्त्रियों को जो सुख हुत्रा करता है मेरे भाग्य में वह भी नहीं रहा ॥३८॥

अपि पुत्रे तु पश्येयमिति रामास्थितं मया। सा बहून्य मनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदाम् ॥३९॥

किन्तु मुक्ते यह आशा थी कि पुत्र होने पर मुक्ते सुख मिलेगा सो वह भी पूरी न हुई, अब तो मुक्ते हृदयविदीर्ण करने वाले कठोर वचन, ॥३६॥

अहं श्रोष्ये सपत्नीनामवराणां वरा सती। अतो दु:खतरं किं नु पमदानां भविष्यति ॥४०॥

१ श्रमनाज्ञानि—परुषाणि । (ग्रो॰) २ श्रवराणां—कनिष्ठानां। (गो॰) अपनी छोटी सौतों के सुनने पड़ेंगे और पटरानी होने पर भी सुफे अनादर सहना पड़ेगा। स्त्रियों के लिए इससे बढ़ कर दुःख और कौन सा होगा ? 118011

मम शोको विलापश्च यादृशोऽयमनन्तकः । त्विय सन्निहितेऽप्येवमहमासं निराकृता ॥४१॥

जैसा कि मेरे सामने इस समय यह अपार शोक और विलाप उपस्थित हुआ है। देखों न! तेरे रहते तो मेरा अपमान होता ही था ॥४१॥

कि पुनः प्रोषिते तात ध्रुवं मरणमेव मे। अत्यन्तं निगृहीतास्मि भर्तुर्नित्यममन्त्रिताः ॥४२॥

श्रीर जब तू वन चला जायगा तब वेटा ! अवश्य ही मेरा मरण होगा। पति की प्यारी होने से मैंने कितनी ही लाब्छनाएँ सही हैं ॥४२॥

परिवारेण कैकेय्याः समा वाष्यथवा वरा। यो हि मां सेवते कश्चिद्थवाष्यनुवर्तते ॥४३॥

कैंकेयी की सेवा-शुश्रूषा में उद्यत रहने पर भी कैंकेयी की दासी के बराबर भी तो मेरी पूछ नहीं है । यही क्यों, मैं तो उसकी दासी से भी गई बोती समभी जाती हूँ। इस समय जो लोग मेरे पन्न में हैं या मेरी सेवा करते हैं ॥४३॥

कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते । नित्यक्रोधतया तस्याः कथं नु खरवादि तत् ॥४४॥

श्त्रमन्तकः — दुष्पारः । (गो०) २ खरवादि — परुषवचनशील (गो०) \* पाठान्तरे — श्रसम्मता

वे जब देखेंगे कि कैकेयी के पुत्र भरत युवराज हैं तब वे मुभ से बोलेंगे भी नहीं। क्योंकर सदा क्रोधयुक्त और कठोर वचन बोलने वाली ॥४४॥

> कैकेय्या वदनं द्रव्हं पुत्र शक्ष्यामि दुर्गताः। दश सप्त च वर्षाणि तव जातस्य राधव ॥४५॥

कैकेयी का मुख मैं विपत्ति को मारो देख सकूँगी। हे राम ! यज्ञोपवीत हो चुकने के समय से आज १७ वर्ष बीते ॥४४॥

> आसितानि प्रकाङ्क्षन्त्या मया दु:खपरिक्षयम्। तदक्षयं महद्दु:खं नोत्सहे सहितुं चिरम्॥४६॥

में इतने दिनों से यही आशा लगाए थी कि जब तूराजगही पर बैठेगा तब मेरे दुःखों का अन्त होगा, किन्तु वह न हो कर अब मुभे अपार दुःखों का सामना करना पड़ेगा। अब मैं इस अच्य दुःखों को बहुत दिनों तक न सह सकूँगी ॥४६॥

विमकारं सपत्नीनामेवं जीर्णापि राघव।
अपश्यन्ती तव मुखं परिपूर्णशक्षिप्रभम्॥४७॥
कृपणा वर्तियध्यामि कथं कृपणजीविकाम्।
उपवासेश्र योगैश्र<sup>३</sup> बहुभिश्र परिश्रमै:<sup>४</sup>।
दुःखं संवर्धितो मोधं त्वं हि दुर्गतया मया॥४८॥

१ दुर्गता — दुर्दशामापन्ना । (रा०) २ जातस्य — उपनयनंकृतंतद-नत्तरसप्तदरावर्गाणि जातानि । (वि०) ३ योगैः — देवताध्यानैः । (गो०) परिश्रमैः — वतैः (गो०)।

हे राम ! मुमसे इस बुढ़ापे में सौतों का अनादर न सहा जायगा। हे बत्स ! पूर्णिमा के चन्द्र के समान तेरा मुखचन्द्र न देख मैं दोन दुखिया किस प्रकार यह दोन जीवन बिताऊँगी। मैंने बड़े-बड़े उपवास, देवताओं की मानमनौती और व्रत करके तुमको लालन-पालन कर इतना बड़ा किया है । मुम अभागी का सब करना वृथा ही हुआ। 18%-8511

स्थिरं तु हृदयं मन्ये ममेदं यन दीर्यते । पादृषीव महानद्याः स्पृष्टं कूलं नवास्थसा ॥४९॥

मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो (ऐसे दुःख से भी) नहीं फट जाता। जैसे वर्षाकाल में नदी का गर्भ (फाँट) नवीन जल से भरने पर भी नहीं फटता ॥४६॥

> ममैव नूनं मरणं न विद्यते न चावकाशोस्ति यमक्षये मम। यदन्तकोऽद्येव न मां जिहीर्षति प्रसद्य सिंहो रुदतीं मृगीमिव ॥५०॥

में समभाती हूँ मृत्यु मुक्ते भूल गई श्रौर यमराज के यहाँ भी मेरे लिए जगह नहीं रही। यदि ऐसा न होता तो जिस प्रकार सिंह रोती हुई हिरनी को बरजोरी पकड़ ले जाता है, उसी प्रकार क्या यमराज मुक्ते भी पकड़ कर श्रभी न ले जाते।।४०॥

स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं न भिद्यते यद्भुवि नावदीर्यते। अनेन दु:खेन च देहमर्पितं भ्रुवं ह्यकाले मरणं न विद्यते॥५१॥ अवश्य ही मेरा हृदय लोहे जैसा कठोर है, जो ऐसा दुःख पड़ने पर भी नहीं फटता और न पृथ्वी ही फटती है, जिससे मैं उसमें समा जाऊँ। इससे जान पड़ता है कि बिना मरने का समय आए कोई मरना भी चहे तो मर नहीं सकता।।४१॥

इदं तु दु:खं यदनर्थकानि मे

व्रतानि दानानि च संयमाश्र हि। तपश्र तप्तं यदपत्यकारणा-

त्सुनिष्फलं बीजिमवोप्तमूषरे ॥५२॥

मेरे अनुष्ठित व्रत, दान, संयम और तपस्या—जो मैंने सन्तान के मझल के लिए किए थे—उसी प्रकार निष्फल हो गये जिस प्रकार ऊसर भूमि में बोए हुए बीज व्यर्थ हो जाते हैं।।४२॥

यदि हाकाले मरणं स्वयेच्छया लभेत कश्चिद्गुरुदु: खर्कार्श्वत:।

गताऽहमद्यैव परेतसंसद्<sup>१</sup> विना त्वया धेनुरिवात्मजेन वै ॥५३॥

महादु: ख पड़ने पर यदि मुँहमाँगी मौत मिल जाती तो मैं तेरे वियोग में बिना बछड़े की गौ की तरह अपने प्राण दे कर यमराज के घर पहुँच गई होती।।४३।।

अथापि किं जीवितमद्य में दृथा त्वया विना चन्द्रनिभाननप्रभ । अनुत्रजिष्यामि वनं त्वयैव गौ: सुदुर्वला वत्समिवानुकाङ्क्षया ॥५४॥

१ परेतसं सद - यमसभाम् । (रा०)

हे चन्द्रमुख बेटा ! अब तो मेरा जीना ही वृथा है । जिस प्रकार दुर्वल गौ अपने बछड़े के साथ जाती है, उसी प्रकार मैं भी तेरे साथ वन चल्रुंगी ॥४४॥

> भृशमसुखममर्षिताः तदा बहु विल्लाप समीक्ष्य राघवम् । व्यसनमुपनिशाम्यः सा महः त्सुतमिव बद्धमवेक्ष्य किन्नरी ॥५५॥

> > इति विंश: सर्गः ॥

महान् दुःख सहने में श्रसमर्थ रामजननी कौसल्या श्रीराम को सत्य के बंधन में बँधा हुश्रा देख और श्रपने को श्रभागिनी जान वैसे ही विलाप करने लगीं जैसे श्रपने पुत्र को बँधा देख किन्नरी विलाप करती है।।४४॥

त्र्ययोध्याकाएड का बीसवाँ सर्ग समाप्त हुत्रा।

-:0:-

#### एकविंशः सर्गः

--:0:--

तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम्।
उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसदृशं वचः॥१॥
इस प्रकार विलाप करती हुई कौसल्या जी से लह्मण जी
दुःखी हो समयोचित वचन बोले॥१॥

१ त्रमर्षिता—सोढुं त्रशक्ता। (गो०) २ उपनिशाम्य—त्रालोच्य।

वार् सुट-० स्थान्त्रा है shmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

न रोचते ममाप्येतदार्ये यद्रायवो वनम्। त्यक्तवा राज्यश्रियं गच्छेत्स्त्रिया वाक्यवशं गतः॥२॥

हे माता! मुक्ते यह बात अच्छी नहीं लगती कि स्त्री के वश-वर्ती महाराज के कहने से राजलच्मी को छोड़ श्रीरामचन्द्र जी वन में चले जायँ।।२॥

विषरीतश्च दृद्धश्च विषयेश्च प्रधर्षितः। तृषः किषिव न ब्रूयाच्चोद्यमानः समन्मथः॥३॥

श्रित वृद्ध होने के कारण महाराज की बुद्धि बिगड़ गई है श्रीर इस बुढ़ापे में भी वे विषयवासना में ऐसे फँसे हैं, जिसका कुछ ठीक ठौर नहीं। काम के वशीभूत हो जो न कहें सो थोड़ा है।।३।।

नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधम् । येन निर्वास्यते राष्ट्राद्वनवासाय राघवः ॥४॥

मुक्ते तो श्रीरामचन्द्र का कोई अपराध या दोष ऐसा नहीं देख पड़ता जिसके कारण वे राज्य से बहिष्कृत किए जाने योग्य समक्ते जायँ॥४॥

न तं पश्याम्यहं लोके परोक्षमि यो नरः । स्विमत्रोऽपि निरस्तोऽपि योस्य दोषमुदाहरैत ॥५॥

ऐसा कोई मित्र या शत्रु भी मुक्ते नहीं देख पड़ता जो पीछे भी श्रीरामचन्द्र जी को दोषयुक्त बतला सके ॥४॥

देवकरपमृजं दान्तं रिपूणामि वत्सलम् । अवेक्षमाणः को धर्म त्यजेत्पुत्रमकारणात् ॥६॥

इस प्रकार के देवतुल्य, सीधे, संयमी और शत्रुओं पर भी कृपा करने वाले पुत्र को पा कर अकारण कीन धर्मात्मा पिता त्यागेगा॥६॥

तदिदं वचनं राज्ञः पुनर्वात्यमुपेयुषः। पुत्रः को हृदये कुर्याद्राजहत्त्रः मनुस्मरन्।।७॥

्रिसी लड़कबुद्धि रखने वाले राजा का कहना राजनीति जानने वाला कोई भी पुत्र कभी न मानेगा ॥७॥

यावदेव न जानाति कश्चिदर्थमिमं नरः।

तावदेव मया साधेमात्मस्थं कुरु शासनम् ॥८॥ [ तदनन्तर लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी को सम्बोधन कर यह कहा । ]

हे भाई! लोगों में इस जनश्रुति के फैलने के पूर्व ही आप इस राज्य को अपने अधीन कर लें। मैं इस काम में आपको सहायता दूँगा।।=।।

मया पाइवें संधनुषा तव कुप्तस्य राघव। कः समर्थोऽधिकं कतु कृतान्तस्येव तिष्ठतः ॥९॥

हे राघव ! जब कि मैं काल की तरह हाथ में धनुष लिये हुए आपकी रचा करता हुआ आपके निकट खड़ा हूँ तब किस की मजाल है जो आँख उठा कर भी आपकी और देख सके ॥६॥

निर्मनुष्यामिमां सर्वामयोध्यां मनुजर्षभ । करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैर्यदि स्थास्यति विमिये ॥१०॥ किर एक-दो की वो बिसात ही क्या, यदि सारे के सारे अयोध्यावासी मिल कर भी इस कार्य में विन्न ढालें तो मैं

१-राजवृत्तं -राजनीतिम्। (गो॰)

अपने तीच्ण वाणों से इस अयोध्या को मनुष्य-शून्य कर

भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वाऽस्य हितमिच्छति। सर्वानेतान्वधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते॥११॥

भरत के पच्चपाती या उनके हितेषी जो होंगे उनमें से एक को भी जीता न छोड़ूँगा—सभी को मार डालूँगा। क्योंकि जो लोग सीधे होते हैं लोग उन्हीं को दबाते हैं ॥११॥

मोत्साहितोऽयं कैकेय्या स दुष्टो यदि नः पिता।

अमित्रभूतो नि:सङ्गं वध्यतां वध्यतामि ॥१२॥ यदि कैकेयी के उभाड़ने से हमारे दुष्ट पिता शत्रु बन जाय, तो अवध्य होने पर भी उनको नि:शङ्क हो मार डालना चाहिये॥१२॥

गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः।

उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम् ॥१३॥ यदि गुरु भी करने, अनकरने सभी काम कर उठे और अहङ्कारवश बुरे रास्ते पर चलने लगे तो उसको दण्ड देना अनुचित नहीं है ॥१३॥

[टिप्पगी--कोधी स्वमाव लक्ष्मण के मुख से यह उक्ति क्रोध के त्रावेश में निकली थी। वास्तव में ऐसा कहना एक पिता के प्रति एक पुत्र को उचित नहीं है।]

बलमेष किमाश्रित्य हेतुं वा पुरुषर्षभ । दातुमिच्छति कैकेय्यै राज्यं स्थितमिदं तव ॥१४॥

राजा किस बलबूते पर या किस हेतु से ज्येष्ठा रानी के पुत्र के विद्यमान रहते न्याय से तुम्हें प्राप्त यह राज्य कैकेयी के पुत्र को दे सकते हैं १ ॥१४॥ त्वया चैव मया चैव कृत्वा वैरमनुत्तमम्। काऽस्य शक्तिः श्रियं दातुं भरतायारिनाशन ॥१५॥

हे शत्रुत्रों के मारने वाले ! त्रापसे या हमसे वैर कर किसकी मजाल है जो भरत को राज्य दे सके ।।१४॥

[ लक्ष्मण जी पुनः कौसल्या जी से कहने लगे।] अनुरक्तीस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः। सत्येन धनुषा चैव दत्ते १नेष्टेन ते शपे॥१६॥

हे देवि! मैं सत्य की, धनुष की, अपने दान की तथा देवार्चनादि (करके जो पुराय सब्बय किया है उस) की शपथ खा कर कहता हूँ कि मैं श्रीरामचन्द्र के सब प्रकार से अधीन हूँ। अर्थात् मेरी उनसे सच्ची प्रीति है।।१६॥

दीप्तमिश्चमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति । प्रविष्टं तत्र मां देवि त्वं पूर्वमवधारय ॥१७॥

हे देवि ! श्रीरामचन्द्र यदि जलती हुई आग में अथवा वन में, जहाँ कहीं भी प्रवेश करेंगे वहाँ मुक्ते तूपहले ही से विद्यमान देखेगी ॥१७॥

हरामि वीर्यादुःखं ते तमः सूर्य इवोदितः । देवी पश्यतु मे वीर्य राधवश्च व पश्यतु ॥१८॥

जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से अधिकार को नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार आप और भाई श्रीरामचन्द्र देखते रहें, मैं आपके सारे दुखों को अपने पराक्रम से अभी नष्ट किए डालता हूँ ॥१८॥

१ दत्तेन-दानेन । इष्टेन-देवार्चनादिना । (गो०)

हिनिष्ये पितरं दृद्धं कैकेय्यासक्तमानसम्। कृपणं चास्थिरं अबालं दृद्धभावेन गर्हितम्॥१९॥

कैकेयी के वशीभूत, वृद्ध, कृपण, चक्रवाचित्त, लड़कबुद्धि और अत्यन्त बुढ़ाई के कारण जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है उन पिता को भी मैं मार डालूँगा।।१६।।

एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः। उवाच रामं कौसल्या रुदन्ती शोकळाळसा॥२०॥

बड़े वीर लद्मण जी की इन बातों को सुन शोक से विकल श्रीर रोती हुई कौसल्या जी श्रीरामचन्द्र जी से बोर्ली ॥२०॥

भातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया। यदत्रानन्तरं तत्वं कुरुष्व यदि रोचते॥२१॥

हे वत्स ! तू अपने भाई की सलाह सुन चुका । अब इसके बाद तुमे जो अच्छा जान पड़े सो कर ॥२१॥

न चाधम्य वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम्। विहाय शोकसन्तप्तां गन्तुमईसि मामितः ॥२२॥ तू सौत की अधर्ममूलक ।बात मान मुक्त शोकसन्तप्ता अपनी जननी को छोड़ यहाँ से मत जा ॥२२॥

धमज्ञ यदि धर्मिष्ठो धर्म चरितुमिच्छसि। गुश्रूष मामिहस्थस्त्वं चर धर्ममनुत्तमम् ॥२३॥

हे धर्मज्ञ ! यदि तू धर्मिष्ट है और तुमे धर्माचरण ही करना है तो यहाँ रह कर मेरी शुश्रूषा कर के धर्माचरण कर। माता की सेवा से बढ़कर उत्तम और कीन धर्म है।।२३।।

<sup>\*</sup> पाठान्तरे—बाल्ये

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

शुश्र पूर्जननीं पुत्रः स्वगृहे नियतो वसन् । परेण तपसा युक्तः कश्यपस्त्रिदिवं गतः ॥२४॥

हे वत्स ! देख, कश्यप ऋषि को अपने घर में नियम श्रीर तपस्या युक्त रहने से श्रीर माता की सेवा करने से स्वर्गप्राप्त हुआ था ॥२४॥

यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम् । त्वां नाहमनुजानामि न गन्तव्यमितो वनम् ॥२५॥

जिस पूज्य भाव से महाराज तेरे पूज्य हैं उसी भाव से मैं भी तेरी पूज्या हूँ। मैं तुभे वन जाने की अनुमित नहीं देती और कहती हूँ कि वन मत जा ॥२४॥

त्वद्वियोगात्र मे कार्यं जीवितेन सुखेन वा। त्वया सह मम श्रोयस्तृगानामपि भक्षणम् ॥२६॥

तेरे वियोग में न तो मुक्ते कुछ सुख है श्रीर न मुक्ते जीने ही की श्रमिलाषा है। श्रतः तेरे साथ तिनके खा कर रहने में भी मेरे लिए भलाई है।।२६।।

यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम्। अहं प्रायमिहासिष्ये न हि शक्ष्यामि जीवितुम् ॥२७॥

यदि तू मुक्त शोकसन्तप्ता को छोड़कर वन चला गया, तो मैं भोजन न करूँ गी और बिना भोजन किए मेरा जीना असम्भव है। अर्थात् मैं मर जाऊँगी ॥२७॥

ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं लोकविश्रुतम् । ब्रह्महत्यामिवाधर्मात्समुद्रः सरितां पतिः॥२८॥

मेरे आत्महत्या करने पर हे पुत्र ! जिस प्रकार समुद्र को (अपनी माता का कहना न मानने से ) ब्रह्महत्या का पाप लगा था और उसे नरक जाना पड़ा था उसी प्रकार मेरा कहना न मानने से तुमको भी नरक में जाना पड़ेगा। इस बात को सब लोग जानते हैं ॥२८॥

विल्पन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः। उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितम्॥२९॥

इस प्रकार दीन दुखियारी कौसल्या को विलाप करते देख धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र उससे ये धर्मयुक्त वचन बोले ॥२६॥

नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समितिक्रमितुं मम। प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम् ॥३०॥

हे देवि ! मुक्तमें इतनी सामध्ये नहीं है कि, मैं विता की आज्ञा का उल्लाह्मन करूँ। अतः मैं तुक्ते प्रणाम कर, तुक्ते प्रसन्न कर और तेरी अनुमति ले, वन जाना चाहता हूँ ॥३०॥

ऋषिणा च पितुर्वाक्यं कुर्वता व्रतचारिणा । गौईता जानता धर्मं कण्डुनापि विपश्चिता ॥३१॥

देख, कगडु मुनि ने, जो व्रतचारी थे श्रौर बड़े पिएडत थे, श्रधर्म कार्य जान कर भी गौ मार डालो थी, किन्तु पिता की श्राज्ञा रहने के कारण उनको गोहत्या नहीं लगी।।३१।।

अस्माकं च कुले पूर्वं सगरस्याज्ञया पितुः। खनद्भिः सागरैभू मिमवाप्तः सुमहान्वधः॥३२॥ हमारे ही कुल में पहले जमाने में सगर की आज्ञा से उनके साठ हजार पुत्रों ने भूमि को खोदते हुए अपनी जान गैवा दी थी।।३२।।

# जामदग्न्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम् । कृत्ता पर्श्चनारण्ये पितुर्वचनकारिणा॥३३॥

श्रीर जमद्गन्य के पुत्र परशुराम ने वन में पिता की श्राज्ञा से श्रपनी माता रेगाुका का सिर फरसे से काट डाला था।।३३॥

एतैरन्यैश्च बहुर्भिर्देवि देवसमै: कृतम्। पितुर्वचनमक्लीवं करिष्यामि पितुर्हितम् ॥३४॥

हे देवि ! इन लोगों ने तथा अन्य लोगों ने भी, जो देवतुल्य थे, दृढ़ता पूर्वक अपने पिता का कहा माना । अतएव जिस काम के करने से पिता की भलाई होती देख पड़ेगी उस काम को मैं अकातर कहाँगा ॥३४॥

न खल्वेतन्ययैकेन क्रियते पितृशासनम् । एतैरपि कृतं देवि ये मया तव कीर्तिताः ॥३५॥

हे माता ! केवल मैं ही पिता की आज्ञा मानता हूँ—सो बात नहीं है, किन्तु जिन महात्माओं के नाम मैंने गिनाए वे सब लोग अपने पिता के आज्ञाकारी थे।।३४॥

नाहं धर्ममपूर्वं ते प्रतिक्छं प्रवर्तये। पूर्वेरयमभिप्रतो गतो मार्गोऽनुगम्यते ॥३६॥

१ ग्रवलीवं —ग्रकातरम् । २ ग्रपूर्वं — नवीनं । (शि॰) प्रतिकूलं — स्वकुलानुरूपम् । (शि॰)

मैं न तो किसी नवीन श्रोर न श्रपनी वंशपरम्परा के प्रति-कूल मार्ग पर ही चल रहा हूँ प्रत्युत मैं उसी मार्ग का श्रनुसरण कर रहा हूँ, जिस पर पूर्वज चल चुके हैं। श्रथीत् जिस बात को सब लोग श्राज तक मानते रहे हैं, वही मैं भी मान रहा हूँ, कोई श्रनोखी बात नहीं मान रहा ॥३६॥

तदेतत्तु मयाकार्यं क्रियते भुवि नान्यथा। पितुर्हि वचनं कुर्वत्र कश्चित्राम हीयते॥३७॥

अतएव में जो कर रहा हूँ वह ऐसा काम नहीं है जो संसार में कहीं हुआ ही न हो। अर्थात् सारे भूतल पर लोग पिता की आज्ञा मानते हैं ऐसा कहीं नहीं होता कि पिता की आज्ञा न मानी जाय। फिर जो पिता की आज्ञा के अनुसार काम करता है वह कभी भी धमच्युत नहीं होता।।३७॥

तामेवमुक्तवा जननीं लक्ष्मणं पुनरत्रवीत्। वाक्यं वाक्यविदांश्रेष्ठः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् ॥३८॥ तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम्। विक्रमं चैव सत्त्वं च तेजश्र सुदुरासदम्॥३९॥

वक्ताओं में श्रेष्ठ और धनुषधारियों में लब्धकीर्ति श्रीरामचन्द्र जी माता से इस प्रकार कह फिर लद्दमण जी से बोले। हे लद्दमण ! मैं जानता हूँ कि मुफ्तमें तेरा बहुत अनुराग है। मुक्ते तेरा बल और पराक्रम मालूम है। मैं जानता हूँ कि तेरा तेज दूसरे नहीं सह सकते। ३८-३६।।

> मम मातुर्महद्दु:खमतुलं ग्रुभलक्षण। अभिप्रायश्मविज्ञाय सत्यस्य<sup>२</sup> च शमस्य च॥४०॥

१ त्रभिप्रायं — रहस्यं। (गो॰) २ सत्यस्य — धर्मस्य । (गो॰) CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

हे शुभलन्यों वाले लद्मगा! मेरी माता तो धर्म श्रीर शम (श्रात्मसंयम) का रहस्य न जानने के कारण महाशोक से कातर हो रही है (किन्तु तू तो सब जानता है श्रतः तू क्यों धमविरुद्ध बात अपने मुँह से निकाल माता की हाँ में हाँ मिलाता है)।।४०॥

धर्मी हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम् । धर्मसंश्रितमेतच्च पितुर्वचनमुत्तमम् १ ॥४१॥

(क्या तू नहीं जानता कि) संसार में यावत् पुरुषार्थी में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। क्यों कि धर्म का पर्यवसायी सत्य है। मेरे पिता जी की आज्ञा धर्मानुमोदित होने के कारण, माता की आज्ञा से उत्कृष्ट है। (अत: पितृआज्ञा मेरे लिए सर्वथा पालनीय है, माता की नहीं)॥४१॥

संश्रुत्य च पितुर्वाक्यं मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा। न कर्तव्यं दृथा वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता ॥४२॥

हे वीर ! पिता, माता अथवा ब्राह्मण से किसी काम के करने की प्रतिज्ञा करके, पीछे उसे न करना, धर्मरूपी फल की इच्छा रखने वालों का कर्त्तव्य नहीं है। अर्थात् जो धर्मात्मा हैं—उन्हें प्रतिज्ञा करके, फिर उसे न बदलना चाहिए अरेर जो ऐसा करते हैं, वे अधर्म करते हैं।।४२॥

सोऽहं न शक्ष्यामि पितुर्नियोग<sup>३</sup> मतिवर्तितुम् । ्रापितुर्हि वचनाद्वीर कैकेय्याऽहं प्रचोदित: ॥४३॥

१ उत्तमम्—मातृवचनपेक्षया उत्कृष्टं । (गो॰) २ धर्ममाश्रित्यतिष्ठता-धर्मरूपफलमिच्छता । (गो॰) ३ नियोगं—ग्राज्ञां। (गो॰)। CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative सो मैं पिता की आज्ञा का उल्लब्धन नहीं कर सकता। हे बीर ! पिता जी के कहने ही से कैंकेयी ने मुक्ते प्रेरित किया है।।४३॥

तदेनां विस्रजानार्या शत्रधर्माश्रितां मतिम् । धर्ममाश्रय मा तैक्ष्यं मद्बुद्धिरनुगम्यताम् ॥४४॥

अतएव हे लहमण्! तू इस जात्र-धर्म का अनुगमन करने वाली इसी दुष्ट (पिता को मार कर राज्य लेने की) और मार-काट करने की बुद्धि को (सम्मित को) त्याग दे। उमता त्याग कर धर्म का आश्रय प्रहण् कर और मेरी बुद्धि के अनुसार चल । (अर्थात् संसार में सर्वत्र केवल नीति (Diplomacy) ही से काम न लेना चाहिए, किन्तु लोक-परलोक का विचार कर धर्म का भी आश्रय लेना उचित है )।।४४।।

तमेवमुक्त्वा सौहार्दाद्भातरं लक्ष्मणाग्रजः।
उवाच भूयः कौसल्यां प्राञ्जलिः शिरसा नतः ॥४५॥
लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीरामचन्द्र जी स्नेहपूर्वक लक्ष्मण को
इस प्रकार समक्षा कर, तदनन्तर फिर हाथ जोड़ श्रीर सिर मुका
कर कौसल्या जी से बोले ॥४४॥

अनुमन्यस्व मां देवि गमिष्यन्तमितो वनम् । शापितासि मम प्राणीः कुरु स्वस्त्ययनानि मे ॥४६॥

हे देवि! श्रव मुफ्ते यहाँ से वन जाने की आज्ञा दीजिए।
तुक्ते मेरे प्राणों की शपथ है। अब तू वनवास में मेरे कुशल
के हेतु स्वस्त्यवाचनादि आवश्यक कर्म कर ॥४६॥

१ अनार्या--दुष्टां। (गो०)

तीर्णमितज्ञश्च वनात्पुनरेष्याम्यहं पुरीम्। ययातिरिव राजर्षिः पुरा हित्वा पुनर्दिवम् ॥४७॥

मैं प्रतिज्ञा पूरी कर फिर यहीं लौट आऊँगा जैसे राजर्षि ययाति स्वर्ग से मूमि पर गिर फिर स्वर्ग को लौट गए थे ॥४०॥ शोकः पर्मार्थतां मातह दये साधु मा शुचः। वनवासादिहैष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः॥४८॥

हे माता! शोकातुर पिता जी को तू सममा-बुमा कर शान्त कर (यिंद तू कहे कि मैं तो स्वयं शोकातुर हूँ—मैं भला क्या सममा सकती हूँ तो कहते हैं।) तू भी किसी बात का अपने मन में सोच (चिन्ता) मत कर। क्योंकि मैं पिता जी की आज्ञा के अनुसार चौदह वर्ष वनवास कर पुनः घर लौट आउँगा।।४८।।

त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणैन सुमित्रया। पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष धर्मः सनातनः ॥४९॥

तुमको, मुक्तको, वैदेही को, लक्ष्मण को और सुमित्रा को पिता की आज्ञानुसार ही चलना चाहिए । क्योंकि सनातन से यही शिष्टाचार चला आता है ॥४९॥

अम्ब संहत्य सम्भारान्दु:खं हृदि निगृह्य च । वनवासकृता बुद्धिमम धर्म्यानुवर्त्यताम् ॥५०॥ हे माता ! अपने मन का दु:ख दूर कर श्रीर यह अभिषेक के लिए जो सामान जोड़ा है इस सब को हटा दे श्रीर मेरे वन-

१ शोक:--शोकविशिष्टः पितेतिषः। (शि॰) २ सन्धार्यताम्--बोध्यतामित्यर्थः। (शि॰) वास का श्रीवित्य समम मेरे मत का समर्थन कर (श्रथीत् जिस अकार धर्मतः वन जाना में उचित सममता हूँ, वैसे ही तू भी समम )।। ४०।।

एद्वचस्तस्य निशम्य माता
सुधम्यमव्यग्रमविक्ठवं च ।
मृतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी
समीक्ष्य रामं पुनरित्युवाच ॥५१॥

श्रीरामचन्द्र जी के धम , एवं धीरतायुक्त श्रीर काद्रता रहित चन सुन कौसल्या जी, जो (कुछ समय के लिए) मृतकवत् हो गई थीं, सचेत हो कुछ काल तक तो श्रीरामचन्द्र जी की श्रीर इक-टक देखती रहीं, तदनन्तर बोलीं ॥४१॥

यथैव ते पुत्र पिता तथाहं
गुरु: स्व धर्मेण सुहत्तया च।
न त्वाऽनु जानामि न मां विहाय
सुदु:खितामईसि गन्तुमेवम् ॥५२॥

यदि तू अपने धर्म अपर हिंदि रख और उपकारों † का विचार कर देखे तो तेरे लिये जैसे तेरे पिता पूज्य हैं वैसी ही मैं भो हूँ। मैं कहती हूँ कि मुक्त अभागिनी को छोड़ तू वन मत जा।। ४२।।

१ स्वस्य त्रात्मनः पुत्रस्येत्ययः । (शि ०)

<sup>\*</sup> त्रपने धर्म पर--ग्रर्थात् पुत्रधर्म पर त्रथवा पिता-माता के प्रति पुत्र के कर्त्तव्यों पर । † उपकारों--ग्रर्थात् पिता-माता के किये हुए उपकारों के प्रति ।

र्कि जीवितेनेह विना त्वया में लोकेन वा किं स्वधया (ऽमृतेन । श्रे यो मुहूर्त तव सन्निधानं ममेह कृतस्नादिप जीवलोकात् ।।५३॥

हे बत्स ! तेरे बिना न तो मुफे अपने जीवन से, इस लोक से, न पितृलोक से और न स्वर्गलोक से और न बड़ी कठि-नता से प्राप्त जीवों के लिए परमानन्द्पद महलाकादि ही से कुछ प्रयोजन है। मेरे लिए तो मुहूर्च भर भी तेरा मेरे पास रहना ही कल्याणदायी है।। ४३।।

नरैरिवोल्काभिरपोह्यमानो<sup>४</sup>
महागजोऽध्वान<sup>४</sup> मनुप्रविष्टः ।
भूयः प्रजज्वाल विलापमेनं
निशम्य रामः करुणं जनन्याः ॥५४॥

माता का करुण्युक्त विलाप सुन श्रीरामचन्द्र उसी प्रकार कोध खौर कुछ सन्ताप से जुब्ध हुए जिस प्रकार रात्रि में हाथ में मशाल लिये हुए लोगों से मार्ग रोके जाने पर कोई महागज अंधकार में पड़कर कुद्ध और सन्तप्त हो जुब्ध होता है।।४४।।

स मातरं चैव विसंज्ञकल्पा
मार्तं च सौमित्रिमभिप्रतप्तम् ।

१ स्वधया—पितृलोकप्राप्तसिद्धया। (गो०) २ ग्रमृतेन—स्वर्गलोक-प्राप्तिसिद्धेन। (गो०) ३ जीवलोकात्—ग्रानन्दहेतुभूतमहर्लोकाग्रुपरितन लोकान्तर्वर्तिजीववर्गात्। (गो०) ४ ग्रपोक्षमानः—निवार्यमासोषि (गो०) ५ ग्रध्वानं—मार्गे। (गो०)

## धर्में स्थितो धर्म्यमुवाच वाक्यं यथा स एवाईनि तत्र वक्तुम् ॥५५॥

तब धमात्मा श्रोरामचन्द्र जी ने अपनी मुर्छितप्राय माता को आरेर दुःखी एवं सन्तप्त लद्दमण को प्रबोध करने के लिए ये धमे- युक्त वचन, जो श्रोरामचन्द्र जी के ही मुख से निकलने योग्य थे, कहे।। ११।।

अहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च। मम त्वभित्रायमसन्निरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यदंसि मां सुदु:खम् ॥५६॥

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा—हे लदमण ! मुक्तमें तेरी जैसी भक्ति है और तू जैसा पराक्रमी है सो मैं भली भाँति जानता हुँ। परन्तु इस समय तुम मेरा अभिप्राय समक बिना ही मुक्ते उत्पीड़ित करने में माता के सहायक बने हुए हो। अर्थात् तुम व्यर्थ मुक्ते माता के साथ कष्ट दे रहे हो।।४६॥

धर्मार्थकामाः किल तात लोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु। ते तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे भार्थेव वश्याऽभिमता सपुत्रा ॥५७॥

हे भाई! इस संसार में धर्मफलोदय अर्थात् सुखप्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम तीन कारण हैं। निस्सन्देह इन तीनों का सम्पादन सकल धर्माचरणों से वैसे ही हो सकता है जैसे

अकेली भार्या पति की अनुगामिनी बन कर धर्म को, प्रिया हो कर काम को और पुत्रवती हो कर अर्थ को सम्पादन करती है।।४७।।

यहिंगस्तु सर्वे स्युरसिन्नविष्टा धर्मे। यतः स्यात्तदुपक्रमेत। द्वेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके

कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥५८॥

अतएव जिस काम के करने से ये तीनों प्राप्त न हो सकें, उसको तो छोड़ ही देना चाहिए और जिससे धर्म का लाभ हो उस काम को आरम्भ करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में जो मनुष्य केवल अर्थतत्पर होता है उसका मित्र कोई भी नहीं होता, प्रत्युत उसके सब बैरी हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के लिए काम में तत्परता भी ( किसी भी धर्मरहित कार्य में तत्परता )—सर्वथा निन्दा है।।४८।।

गुरुश्च राजा च पिता च द्रद्धः क्रोधात्महर्पाद्यदि वापि कामात्। यद्व्यादिशेत्कार्यमवेश्य धर्म

कस्तं न कुर्याद् नृशंसदृत्तिः ॥५९॥

देखों, प्रथम तो महाराज हमारे गुरु हैं, दूसरे वे हमारे पिता हैं और तीसरे वृद्ध हैं। वे कृद्ध हों, प्रसन्न हों अथवा काम के वशवर्ती हों मुक्ते जो आज्ञा दें उसका पालन करना मेरा धर्म है—अथवा धर्म की दृष्टि से मुक्ते उचित है। ऐसा कौन कूर स्वभाव पुत्र होगा, जो अपने पिता का कहना न माने।।४६।।

वां रां अ०--१७

स वै न शक्रोमि पितुः मितज्ञा-मिमामकर्तुं सकलां यथावत्। स ह्यावयोस्तात गुरुर्नियोमे देव्याश्च भर्ता स गतिः स धर्मः ॥६०॥

मुभसे तो यह नहीं हो सकता कि पिता की समस्त आजा को यथोचितरीत्या पूरी न कर उसे टाल दूँ। क्योंकि वे मेरे पिता हैं, उनको मेरे उपर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और वे देवी कौसल्या के भी पित हैं। वे ही इनके लिए धर्म और वे ही इनकी गित हैं। अर्थात् जिस प्रकार पुत्र पर पिता का पूर्ण अधिकार है उसी प्रकार अपनी पत्नी पर पित का पूर्ण अधिकार है। दोनों का यह धर्म है कि पुत्र पिता का और पत्नी अपने पित का कहना मानें।।६०।।

तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने । देवि पया सार्धिमतोपगच्छे- त्कथं स्विदन्या विधवेव नारी ॥६१॥

फिर माता कौसल्या ऐसे धर्मराज महाराज के जीवित रहते श्रीर राजकाज करते हुए महाराज को छोड़ विधवा स्त्री की तरह मेरे साथ कैसे चल सकती हैं।।६१।।

सा माऽनुमन्यस्व वनं व्रजन्तं कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि ।

यथा समाप्ते पुनरावजेयं यथा हि सत्येन पुनर्ययाति:।।६२॥ हे देवि! मुक्ते बन जाने की अनुमति दे और मेरे लिए स्वस्त्य

वाचनादि कर, जिससे में अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर वैसे ही लौट कर यहाँ आ जाऊँ, जैसे सत्य के बल महाराज ययाति पुन: स्वर्ग को लौट गये थे।।६२॥

यशो ह्यहं केवलराज्यकारणा-न पृष्ठतः कर्तुमलं महोदयम् ।
अदीर्घकाले न तु देवि जीविते
हणेऽवरामद्य महीमधर्मतः ॥६३॥

में केवल राज्यप्राप्ति के लिए पिता के आज्ञा-पालन रूपी महायश की ओर से पीठ नहीं फेर सकता अथवा अपना सुँह नहीं मोड़ सकता । हे माता ! थोड़े दिनों के जीवन के लिए मैं अधर्म द्वारा इस पृथ्वी का राज्य लेना नहीं चाहता ।।६३।।

पसादयन्नरहषभः स्वमातरं पराक्रमा<sup>१</sup> जिजगिमषुरेव दण्डकाम् । अथानुजं सृशमनुशास्य दर्शनं<sup>२</sup> चकार तां हृदि<sup>३</sup> जननीं पदिक्षणम् ॥६४॥ इति एकविंशः सर्गः ॥

इस प्रकार पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र ने अपनी जननी को मनाया और कैकेयी की प्रेरणा से द्रण्डकवन में जाना चाहा। तथा लद्दमण जी को अपना मत समका कर माता की प्रदक्षिणा करने का अपने मन में सङ्करण किया।।६४।।

त्र्योध्याकारड का इक्कीसवाँ सर्ग पूरा हुत्रा ।।
-:o:-

१ पराक्रमात् — कैकेशी प्रेरणात् । (गो०) २ दर्शनम् — स्वमतं । (गो०) ३ दृदिपदित्तणं चकार — प्रदित्तणं कर्तुं सङ्काल्पितवान् । (गो०)

# द्राविंशः सर्गः

—:०: — अथ तं व्यथया दीनं सिवशेषममर्षितम्। श्वसन्तिमव नागेन्द्रं रोषिवस्फारितेक्षणम्॥१॥

श्रीरामचन्द्र अपने वनगमन से लहमण को श्रात दुखी और उस दु:ख को सहने में श्रासमर्थ तथा कैकेशी पर कुद्ध हो हाथी की तरह फुँ सकारते और श्राँखें फाड़े देख कर ॥१॥

आसाच राम: सौमित्रिं सुहृदं धातरं प्रियम्। उवाचेदं स धेर्येण धारयन् सत्त्वगात्मवान् ॥२॥

त्रीर उन्हें अपना प्यारा भाई और हितैषी मित्र समक बड़े धैय से अपनी चिन्ता को मन ही में दबा कर लद्दमण से यह बोले।।२॥

निगृह्य रोषं शोकं च धैर्यमाश्रित्य केवलम्। अवमानं निरस्येमं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम्॥३॥

हे भाई! अब तुम क्रोध और शोक को त्याग कर धैर्य धारण करो और इस अनादर का जरा भी विचार न कर अथवा इस अनादर को भूल कर प्रसन्न हो जाओ। अथीत कैकेशी पर कुढ़ मत हो, राज्य न मिलने के लिए शोक मत करो और राज्य की अप्राप्ति के अपमान को भी भूल जाओ। प्रत्युत इस बात पर प्रसन्न हो कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करता हुँ ॥३॥

उपक्लृप्तं हि यत्किश्चिद्भिषेकार्थमद्य मे । सर्वे विसर्जय क्षिपं कुरु कार्यं निरत्ययम् ॥४॥ मेरे अभिषेक के लिए आज जो ये तैयारियाँ की गई हैं, उनकी ओर ध्यान न दे कर और तुरन्त उन सब को हटा कर, जो काम करना है, उसे करो अर्थात् मेरे वनगमन की तैयारी करो।।।।

सौमित्रे योऽभिषेकार्थे मम सम्भारसम्भ्रमः। अभिषेकनिष्टचयर्थे सोऽस्तु सम्भारसम्भ्रमः॥५॥

हे लदमण ! मेरे श्रभिषेक के लिए सामग्री एकत्र करने को तुमने जिस प्रकार प्रयत्न किया था उसी प्रकार का प्रयत्न श्रव श्रभिषेक न होने के लिए करो श्रथवा उसी प्रकार वन जाने की सामग्री एकत्र करने के लिए तुम प्रयत्न करो।।४॥

> यस्या मद्भिषेकार्थे मानसं परितप्यते। माता मे सा यथा न स्यात्सविशङ्का तथा कुरु ॥६॥

मेरी माता कैकेयी का मन मेरे अभिषेक के लिए सन्तप्त हो रहा है। अतः तुम ऐसा करो जिससे उसके मन की शङ्का दूर हो जाय (अर्थात् कैकेयी के मन में जो यह शङ्का उत्पन्न हो गई है कि कहीं लहमण बरजोरी श्रीरामचन्द्र को राज्य न दिला दे—सो इस शङ्का को कैकेयी के मन से दूर करने के लिए प्रयत्नवान हो।)॥६॥

तस्याः शङ्कामयं दुःखं मुहूर्तमपि नोत्सहे ।

मनिस प्रतिसञ्जातं सौमित्रेऽहमुपेक्षितुम् ॥७॥ हे लद्मण ! कैकेयी के मन में यह शङ्का उत्पन्न होने के कारण जो दु:ख है उसे मैं एक मुहूर्त भी न तो सह ही सकता हूँ और न देख सकता हूँ ॥७॥

न बुद्धिपूव नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन। मातृणां वा पितुर्वाऽहं कृतमल्पं च विभियम्।।८॥ क्योंकि जहाँ तक मुक्ते स्मरण है मैंने आज तक कभी भी जानबूक कर या अनजाने विता-माता का कोई साधारण सा भी अपराध नहीं किया ॥८॥

सत्यः सत्याभिसन्धश्च नित्यं सत्यपराक्रमः । परलोक थयाद्भीतो निर्भयोऽस्तु पिता मम ॥९॥

सदा सत्यप्रतिज्ञ और परलोक विगड़ जाने के भय से प्रस्त, तथा श्रमोध पराक्रमी मेरे पिता महाराज दशरथ निर्भय हों। (हे लद्दमण ! मुक्तको श्रीर तुमको ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए)।।।।।

तस्यापि भवेदस्मिन् कर्मण्यप्रतिसंहते। सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्च माम्।।१०॥

यदि मैं अपने अभिषेक की कामना त्याग न दूँगा तो महाराज के मन में अपने वरदान के पूरे होने न होने की चिन्ता से जो सन्ताप हो रहा है, वह सन्ताप मुक्ते भी सन्तप्त करेगा।।१०॥

अभिषेकविधानं तु तस्मात्संहृत्य लक्ष्मण।

अन्वगेवाहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुनः ॥११॥

अतएव हे लदमण ! इस राज्याभिषेक के विधान को परित्याग कर मैं शीघ्र ही यहाँ से वन जाना चाहता हूँ ।।११॥

मम प्रवाजनाद्य कृतकृत्या नृपात्मज।

सुतं भरतमन्यग्रमिषेचयिता ततः।।१२॥

क्योंकि त्राज मेरे वन जाने ही से कैंकेयी कृतकार्य हो अपने पुत्र भरत को बुला और सुचित हो उसको राज्य दे सकेगी।।१२।।

१ सत्यपराक्रमः — श्रमोघपराक्रमः । (गो०)

#### मिय चीराजिनधरे जटामण्डलधारिणि। गतेऽरण्यं च कैकेय्या भविष्यति मनःसुखम्॥१३॥

जब मैं चीर छौर मृगचर्म धारण कर छौर सिर पर जटा बाँध बन को चला जाऊँगा, तब ही कैकेयी के मन में प्रसन्नता होगी। अर्थात् जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कैकेयी प्रसन्न नहीं हो सकती।।१३॥

बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितम् । तं तु नार्हामि संक्लेष्टं प्रज्ञजिष्यामि मा चिरम् ॥१४॥

जिसने मुक्ते वनवास की यह शिचा दी श्रीर वन जाने के लिए मेरा मन पोढ़ा किया उसे मैं क्लेश देना नहीं चाहता। श्रतः मैं वन जाऊँगा। श्रव जिससे विलंब न हो, सो करो।।१४॥

कुतान्तस्त्वेव सौिमत्रे द्रष्टव्यो मत्प्रवासने। राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने॥१५॥ कैकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम पीडने। यदि भावो न दैवोऽयं कुतान्ता विहितो भवेत्॥१६॥

हे लद्मण! राज्य का मिलना न मिलना दैवाधीन है, इसमें किसी का कुछ वश नहीं। क्योंकि यदि देव मेरे प्रतिकूल न होता तो मुक्ते पीड़ा देने के लिए कैंकेयी की बुद्धि कभी ऐसी न होती अर्थात् वह मुक्ते वन भेजने का दुराप्रह न करती।।१४-१६॥

१ इयंबुद्धिः—वनवासबुद्धिः । (गो॰) २ प्रगीता—शिन्तिता । (गो॰) ३ मनश्च सुसमाहितं — स्थिरीकृतं । (गो॰) ४ प्रतिपत्तिः—बुद्धिः । (गो॰) ५ कृतान्तः—दैवः । (गो॰)

जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरम्।
भूतपूर्वं विशेषो वा तस्या मिय सुतेऽि वा ॥१७॥
हे सौम्य! यह तो तुम जानते ही हो कि मैंने माताओं में
कभी मेदहिंट नहीं रखी और न कैकेवी ही ने आज तक मुक्तमें
अभीर भरत में कुछ भी अन्तर माना॥१८॥

सोऽभिषेकिनिष्टस्यर्थैः प्रवासार्थेश्वदुर्वचैः। उग्रैर्वाक्यैरहं तस्या नान्यद्देवात्समर्थये ॥१८॥

किन्तु आज उसी कैकेयी ने मेरा अभिषेक रोकने और मुक्ते वन भेजने के लिए कैसे उप और बुरे वचन कहे। सो इसका कारण देव को छोड़ अन्य कुछ भी नहीं है।।१८॥

कथं प्रकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथागुणा। ब्र्यात्सा प्राकृतेव स्त्री मत्पीडां भर्नु सन्निधौ॥१९॥

यदि यह बात न होती तो ऐसे सुन्दर स्वभाव वाली और गुणवती कैकेयी राजपुत्री हो कर नीच गँवारों की तरह पति के सामने मुक्ते ममीहत करने को क्यों ऐसी वार्ते कहती।।१६॥

यदचिन्त्यं तु तह वं भूतेष्विप न हन्यते। व्यक्तं मिय च तह्यां च पतितो हि विपर्ययः ॥२०॥

जो समक्ष के बाहर हो, उसका नाम दैव अथवा भाग्य है। भाग्य की रेखा को ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। उसी दुर्निवार्य दैव ने मुक्तमें और कैकेयी में इतना भेदभाव उत्पन्न कर दिया।।२०।।

\*कश्चिद वेन सोमित्रे योद्ध मुत्सहते पुगान्। यस्य न ग्रहणं किञ्चित्कर्मणोऽन्यत्र दृश्यते ॥२१॥

\*पाठान्तरे—"कश्च"

हें लच्मण ! कर्मफल भोगने के सिवाय, जिसके जानने का अन्य कोई साधन ही नहीं है उस देव अथवा भाग्य से लड़ने का कौन पुरुष साहस कर सकता है। २१॥

सुखदुः खे भयक्रोधौ लाभालाभौ भवाभवौ । यच्च किञ्चित्तथाभूतं नतु दैवस्य कर्म तत्॥२२॥

देखी सुख-दुःख, भय-क्रोध, लाभ-हानि श्रीर जीवन-मरण तथा अन्य बातें जो इन्हीं के समान हैं वे देव ही के कृत्य हैं अर्थात् ये सब बातें भाग्याधीन हैं ॥२२॥

[ 'हानि लाभ जीवन मरण

जस अपजस विधि हाथ।" गो० तुलसीदास ] ऋषयोऽप्युग्रतपसो दैवेनाभिप्रपीडिता:।

उत्सिज्य नियमांस्तीवान् अंश्यन्ते काममन्युभि: ॥२३॥ बड़े-बड़े कठोर तप करने वाले तपस्वी लोग भी भाग्य के द्वारा सताए जाने पर अपने उम्र नियमों का परित्याग कर काम और कोध से भ्रष्ट हो जाते हैं ॥२३॥

असङ्कल्पितमेवेह यदकस्मात्प्रवर्तते।

निवत्यीरम्भमारब्धं ननु देवस्य कर्म तत् ॥२४॥

जिसे करने के लिए कभी विचार भी न किया हो ख्रौर वह अचानक हो जाय और जिस काम को विचार कर करो वह नहो, बस, इसी को दैव का कमें समभना चाहिए॥२४॥

एतया तत्त्वया र बुद्धचा संस्तभ्यात्मान भात्मना । व्याहतेऽप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते॥२५॥

१ भग्रामवौ — उत्पत्तिविनाशौ । (गो०) २ तत्त्वया — स्रवाधितया (गो०) ३ स्रात्मानं — स्रन्तः करगां । (गो०) ४ स्रात्मना — स्वयमेव ।(गो०)

ऐसी अवाधित बुद्धि से अपने अन्तः करण को निश्चल कर के स्वयमेव अभिषेक के कार्य के स्थगित होने का मुक्ते जरा भी पश्चात्ताप नहीं है।।२४॥

तस्यादपरितापः सन्स्त्वमप्यनुविधाय याम्। प्रतिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचनिकींक्रियाम् १॥२६॥

श्रतएव तुम भी मेरे कहने से सन्ताप का त्याग कर मेरा श्रनुसरण करो श्रीर इस श्रभिषेक की सजावट को बन्द करवा दो ॥२६॥

एभिरेव घटै: सर्वेरिभिषेचनसंभृतै:। मम लक्ष्मण तापस्ये व्रतस्नानं भविष्यति॥२७॥

हे लदमण ! ये घड़े जो मेरे श्राभिषेक के लिए भरे हुए घरे हैं उनसे श्रब मेरा तापस व्रत-स्नान होना ॥२७॥

अथवा किं ममैतेन राजद्रव्यमतेन तु। उद्धृतं में स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति॥२८॥

अथवा अब मुफे इन अभिषेकार्थ लाए हुए ती के जलों से भरे घटों से क्या काम ? मैं तो अब अपने हाथ से छुएँ का जल भर कर ज़ताधिकार पूरा कर लूँगा ॥२८॥

मा च लक्ष्मण सन्तापं कर्षीर्लक्ष्म्या विपर्यये। राज्यं वा वनवासो वा वनवासो महोदय: ॥२९॥

हे लद्मण ! मुभको राज्याधिकार न मिलने के लिए तुम सन्ताप मत करो। क्योंकि विवेचन करने से राज्य और अरगय-१ स्रभिषेचनिकी कियां-- स्रलङ्करणादि। (गो०) वास में कुछ भी अन्तर नहीं, प्रत्युत मेरे लिए तो अरगयवास ही महाफलप्रद है। (क्यों कि राज्य करने में बड़े भारी मंमट होते हैं श्रीर वनवास में ऋषियों, महात्माश्रों के दर्शन से बड़ा पुगय होता है) ॥२६॥

न लक्ष्मणास्मिन् खलु कर्मविध्ने माता यवीयस्यतिशङ्कनीया। दैवाभिपन्ना हि वदत्यनिष्टं जानासि दैवं च तथाप्रभावम् ॥३०॥

इति द्वाविशः सर्गः ॥

हे लद्दमण ! राज्य मिलने में विन्न पड़ने का कारण मेरी छोटी माता कैके यी है, ऐसी शङ्का अपने मन में तुम कभी बात करना । क्योंकि दैव के वशवर्ती हो कर ही लोग अनिष्ट वार्ते कह डाला करते हैं । दैव का प्रभाव तो तुमको मालूम ही है।।३०॥

त्र्रयोध्याकार्ण्ड का वाईसवाँ सर्ग समाप्त हुन्रा।
—: :--

त्रयोविंशः सर्गः

-:0:--

इति ब्रुवित रामे तु लक्ष्मणोऽधःशिरा मुहुः । श्रुत्वा मध्यं जगामेव मनसा दुःखहर्षयोः ॥१॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के समभाने पर नीचे सिर भुकाये हुए लद्मण जी मन ही मन दुःखी श्रीर हर्षित हुए (दुःखी तो इस लिए कि भाई को राज्य नहीं मिला और हर्षित इस लिए कि धर्म का मर्म भाई को समका दिया)॥१॥

तदा तु बद्ध् वा भुकुटी भ्रवोर्मध्ये नर्र्षभः। निशरवास महासर्पो विलस्थ इव रोषितः॥२॥

परन्तु कुछ ही देर बाद भोहें टेढ़ी कर मारे क्रोध के बिल में बैठे हुए कुद्ध सर्प की तरह वे नरश्रेष्ठ (लक्ष्मण) दीर्घ निःश्वास त्यागने लगे।।२।।

तस्य दुष्प्रतिवीक्षं तद्भुकुटीसहितं तदा।
वभौ अदुस्य सिंहस्य मुखस्य सहशं मुखम्॥३॥
उस समय भौहें टेढ़ी करने से उनका मुख कुद्ध सिंह की
तरह भयानक हो गया॥३॥

अग्रहस्तं विधुन्वंस्तु हस्तिहस्तिमवात्मनः।
तिर्यगृध्वं शरीरे च पातियत्वा शिरोधराम्॥॥॥
हाथी जिस प्रकार ऋपनी सूँड इधर-उधर घुमाता है, उसी
प्रकार लक्ष्मण जी ऋपने हाथ कँग और मारे क्रोध के ऋपना
सिर धुन कर ॥॥॥

अग्राक्ष्णा वीक्षमाणस्तु तिर्यग्ध्रातरमञ्जवीत्। अस्थाने सम्ध्रमो यस्य जातो वै सुमहानयम्॥५॥ श्रौर तिरछी नजर से भाई को देख कर वोले--हे भाई! बुरे समय में तुमको यह बड़ा श्रम हो गया है।।४॥ धर्मदोषप्रसङ्गेन लोकस्यानतिशङ्क्षया । कथंह्य तदसम्ध्रान्तस्त्वद्विधो वक्तु पर्हति ॥६॥

१ तिर्यगित्यादि - क्रोघोतिशयेन विविधं शिरो धूननं कृत्वा । ( रा०)

आपका यह समझना कि पिता की आज्ञा का पालन न करने से धर्म की हानि होगी और लोग बुरा कहेंगे अथवा आप यदि पिता की आज्ञा का पालन न करेंगे तो अन्य लोग भी ऐसा न करेंगे और सामाजिक व्यवस्था नब्ट हो जायगी—सो आपका ऐसी शङ्का करना बड़े भ्रम की बात है। आप जैसे निर्भान्त पुरुष को तो ऐसा कहना भी न चाहिए।।६।।

यथा दैवमशौण्डीरं शौण्डीर क्षत्रियर्घम । कि नाम कृपणं दैवमशक्तमभिशंसिस ॥७॥

आप चत्रियश्रेष्ठ और दैव का सामना करने में समर्थ हो कर भी एक असमर्थ पुरुष की तरह, अशक्त और दीन हो दैव की प्रशंसा कर रहे हैं॥॥

> पापयोस्ते कथं नाम तयोः शङ्का न विद्यते। सन्ति धर्मोपधाः श्लक्ष्णा धर्मात्मन्कि न बुध्यसे॥८॥

क्या आपको उन पापियों के बारे में शङ्का नहीं होती। हे धर्मात्मा! क्या आपको यह नहीं माल्म कि इस संसार में धर्म-छिलिया भी अनेक लोग हैं।।।।।

तयोः सुचरितं स्वार्थं शाट्यात्परिजिहीर्षतोः । यदि नैवं व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव राघव ॥९॥

देखिए स्वार्थ में पड़ कर महाराज और कैकेयी शठतापूर्वक आपको बनवास देते हैं। यदि ऐसा न होता तो हे राघव! वे आपके अभिषेक में ऐसा विन्न उठा कर खड़ा न कर देते। (रा०)॥ध॥ तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद्धरः प्रकृतश्च सः। लोकविद्विष्टमारव्धं त्यदन्यस्याभिषेचनम् ॥१०॥

यदि वर देने की बात ठीक होती तो श्रिसंघेक की तैयारी श्रारम्भ होने के पूर्व ही वरदान देने की सूचना क्यों नहीं दी गई ! यदि कहा जाय कि महाराज ने यह काम भूल से किया है तो भी इस भूल से बड़ी भारी हानि है। क्यों कि इससे लोगों में विद्वेष फैलेगा। फिर यह सरासर अनुचित भी है कि बड़े के रहते छोटा राज्य पावे।।१०।।

नोत्सहे सहितुं वीर तत्र ये क्षन्तुमहिस । येनेयमागता द्वेधं तत्र बुद्धिमहामते ॥११॥

अतः मैं तो यह नहीं सह सकता। हे बीर! इसके लिए आप मुक्ते समा करें। हे महामते! जिस धर्म के द्वारा आपकी बुद्धि इस प्रकार की हो गई है।।११॥

स हि धर्मी पम द्रेष्य: पसङ्गाद्यस्य मुह्यसि ।

कथं त्वं कर्मणा शक्तः कैकेयीवशवर्तिनः॥१२॥

यह भी मुक्ते मान्य नहीं — क्यों कि उसीसे तो आपको मोह प्राप्त हुआ है। आप किस प्रकार सामर्थ्यवान हो कर भी कैकेयी के वशवर्ती ॥१२॥

करिष्यसि पितुर्वाक्यमधर्मिष्ठं विगर्हितम्। यद्ययं किल्बिषा द्वेदः कृतोऽप्येवं न गृह्यते ॥१३॥

पिता की उस आज्ञा का, जो अधर्मयुक्त और निन्दित है, पालन करेंगे ? वरदान का बहाना बतला आपके अभिषेक में बोधा डालने को आप कपट नहीं सममते।।१३॥

१ किल्बिषात् - मृषावरकल्पनात् । ( गो० )

जायते तत्र मे दु:खं धर्मसङ्गश्च गर्हित:। मनसाऽपि कथं कामं कुर्यास्त्वं कामदृत्तयो:॥१४॥

इसका मुक्ते दुःख है। मैं तो ऐसी धर्म की आसक्ति को निन्ध समभता हूँ। क्योंकि आपको छोड़ ऐसा दूसरा कीन होगा, जो उन दोनों का, जो कामी हैं, 1188।

तयोस्त्वहितयोनित्यं शत्र्वोः पित्रभिधानयोः । यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापि तयोर्मतम् ॥१५॥

तुम्हारा सदा ऋहित चाहने वाले हैं ऋौर माता-पिता हो कर भी शत्रुता कर रहे हैं, कहना मन से भी मानेगा। यद्यपि आपका मत है कि उन दोनों ने जो कुछ ऋहित किया है उसका कारण देव है।।१४॥

तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदिप रोचते। विकलवो वीर्यहीनो यः स दैवमनुवर्तते॥१६॥

तथापि मुक्ते तो आपका यह मत अच्छा नहीं लगता । क्योंकि दैव का क्या भरोसा। कातर और वीर्यहीन पुरुष लोग ही दैव को मानते हैं।।१६॥

वीरा: सम्भाविता<sup>र</sup>त्मानो न दैवं पर्युपासते । दैवं पुरुषकारेण यः समर्थ प्रवाधितुम् ।।१७॥

किन्तु वीर आर धीर दैव को नहीं मानते । जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से दैव को अधीन कर सकता है।।१७॥

न दैवेन विपन्नार्थः पुरुषः सोऽत्रसीदति। द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च ॥१८॥

१ सम्भाविता--सम्यक् प्रापितः दृढ्यावात् । (गो०) २ प्रबाधितुम्--त्र्यतिक्रम्यवर्तितुः । (गो०) उसका दैव न तो कुछ बिगाड़ सकता है और न वह कभी दुःखी होता है। आज लोग दैन और पुरुष के (भाग्य और पुरुषार्थ के) वल और पौरुष को देखें कि इन दोनों में कौन प्रवल है।।१८॥

दैवमानुषयोरद्य व्यक्ताः व्यक्तिरभीविष्यति । अद्य मत्पौरुषहतं दैवं द्रक्ष्यन्ति वै जनाः ॥१९॥

दैत (भाग) वलवान है अथवा पुरुष (पुरुषार्थ) इसका विवेचन आज ही स्पष्ट प्रकट हो जायगा। आज मेरे पौरुष द्वारा मारे गए दैव को वे लोग देखेंगे ॥१६॥

यह वादाहतं ३ तेऽद्य हुन्टं राज्याभिषेचनम् । अत्यङ्कुशमिवोद्दामं १ गजं मद्बलोद्धतम् १।।२०।।

जिन्होंने देवद्वारा तुम्हारे राज्याभिषेक में विभ्न पड़ता हुआ देखा है। मैं आज उस देव रूपी हाथी को, जो अंकुश को कुछ भी नहीं समभता, जिसने पैर की बेड़ियाँ तोड़ डाली हैं और जो मद और बल से गर्वीला होकर, ।।२०।।

प्रधावित महं दैवं पौरुषेण निवर्तये। छोकपाछाः समस्तास्ते नाद्य रामाभिषेचनम् ॥२१॥

बेरोकटोक इधर-उधर दौड़ रहा है, अपने पौरुष से निवृत्त करता हूँ। जब आपके राज्याभिषेक को समस्त लोकपाल, ॥२१॥

१ व्यक्ता—स्फुटा। (गो०) २ व्यक्तिः—प्रबलदुर्वलिविवेकः। (गो०) ३ ब्राहतं—विधतं। (गो०) ४ उद्दामं—छिन्निगलं। (गो०) ५ मदबलोद्धतम्—मदबलाभ्यामगर्विष्टम्। ६ प्रधावितं—दुर्निवारं स्वच्छन्द गमनम्। (गो०) न च कृत्स्नाः स्त्रयो लोका विहन्युः कि पुनः पिता।
यैर्विवासस्तवारण्ये मिथो राजन् समर्थितः ॥२२॥
और तीनों लोकों के समस्त निवासी अन्यथा नहीं कर सकते
तत्र अकेले पिता की क्या सामर्थ्य है जो राज्याभिषेक न होने दें।
जिन लोगों ने आपके वन जाने का समर्थन किया है, हे राजन्!
॥२२॥

अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुर्दश समास्तथा।
अहं तदाशां छेत्स्यामि पितुस्तस्याश्च या तव।।२३॥
अभिषेकविष्यातेन पुत्रराज्याय वर्तते।
मद्बलोन विरुद्धाय न स्याइ वेबलं तथा।।२४॥
वे हो लोग चौदह वर्षों तक वन में रहेंगे। मैं उस पिता और

वे हो लोग चौदह वर्षों तक वन में रहेंगे। मैं उस पिता और माता की आशा पर, जो आपको राज्य न दे कर भरत को देना चाहती है, पानी फेर दूँगा। मेरे बल के जो लोग विरुद्ध हैं उनको दैवबल ॥२३-२४॥

प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रं पौरुषं मम । ऊर्ध्वं वर्षसहस्रान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम् ॥२५॥

उतना दुःखदायी न होगा, जितना कि मेरा उन्न पौरुष दुःख देने वाला होगा। हजार वर्ष राज्य कर चुकने के अनन्तर ॥२४॥

आर्यपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्विय । पूर्वराजर्षिष्टच्या हि वनवासो विधीयते ॥२६॥

त्राप वन जाना श्रीर तब श्रापके पुत्र राज्य करेंगे। वन ही में रहना है तो हमारे पूर्वज राजा लोग जिस प्रकार वृद्धा-

१ कृत्स्नाः - ग्रन्यूनाः। (गो०)

वा० रा० अ०--१८

वस्था में वनवास करते थे उस प्रकार आप भी वनवास कीजिये ॥२६॥

प्रजा निक्षिष्य पुत्रेषु पुत्रवत्परिपालने । स चेद्राजन्यनेकाग्रे राज्यविभ्रमशङ्कया ॥२७॥ नैविमच्छिसि धर्मात्मन् राज्यं राम त्वमात्मिनि । प्रतिजाने च ते वीर मा भूवं वीरलोकभाक् ॥२८॥

पूर्ववर्ती राजा लोग (वृद्धावस्था में) प्रजा को पुत्र के समान पालन करने का भार अपने पुत्रों को सौंग आप वन में जा तप किया करते थे। हे आर्य! यदि आप यह समभते हों कि महा-राज की आज्ञा के विरुद्ध राज्य लेने में गड़बड़ी मच जाने की शङ्का है और इसलिए आप राज्य लेना नहीं चाहते तो मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मुभे वीरगति प्राप्त न हो।।२७-२८।।

राज्यं च तव रक्षेयमहं वेलेव सागरम्। मङ्गलैरभिषिश्चस्व तत्र त्वं व्यापृतो<sup>र</sup> भव ॥२९॥

मैं तुम्हारे राज्य की रचा उसी प्रकार करूँ गा जिस प्रकार समुद्रतट को भूमि समुद्र से पृथ्वी की रचा करती है। अब आप मङ्गलाचारपूर्वक अपना राज्याभिषेक करवाने की छोर मन लगाइए।।२६।।

अहमेको महीपालानलं वारियतुं वलात्। न शोभार्थाविमौ बाहू न धनुभूषणाय मे ॥३०॥ मैं अकेला ही उन सब राजाओं को, जो इस कार्य में बाधा डालने को अपसर होंगे, अपने पराक्रम से हटाने को पर्याप्त

१ व्यापृतोभव — त्रासक्तिचत्तोभव । (गो०)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

(काफी) हूँ। मेरी ये दोनों बाँहें शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं हैं और न मेरा यह धनुष श्रङ्गार करने के लिए कोई आमूषण ही है।।३०।।

नासिरावन्धनार्थाय न शराः स्तम्भहेतवः । अभित्रदमनार्थं मे सर्वमेतच्चतुष्ट्यम् ॥३१॥

न खड़ केवल कमर में लटकाने के लिए हैं और न बाग केवल तरकस में पड़े रहने के लिए हैं। मेरी ये चारों चीजें तो शत्रु का दमन करने के लिए ही हैं।।३१।।

न चाहं कामयेऽत्यर्थं यः स्याच्छत्रुर्मतो पम । असिना तीक्ष्णधारेण विद्युच्चिळतवर्चसा ॥३२॥

जो मेरा शत्रु वन कर रहना चाहता है उसका ऋस्तित्व मुक्ते सहा नहीं। (राजाओं की तो बात ही क्या) में अपनी तेज धार वाली और बिजली की तरह चमचमातो तलवार से ॥३२॥

प्रमृहीतेन वै शत्रुं विज्ञणं वा न कल्पये। खङ्गिनिष्पेषनिष्पिष्टैर्गहेना दुश्वरा च मे ॥३३॥ हस्त्यश्वनरहस्तोरुशिरोभिर्भविता मही। खङ्गधाराहता मेड्य दीप्यमाना इवाद्रय:॥३४॥

यदि इन्द्र भी शत्रु बन कर मेरे सामने आर्वे तो उनके भी दुकड़े-दुकड़े कर डाल्ँगा। इस तलवार के बार से काटे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्यों के हाथों, पैरों और सिरों से भूमि पर देर लगा दूँगा जिससे धाने-जाने का रास्ता तक न रहेगा। अर्थात् रणभूमि को मुदौं से भर कर बड़ा भयङ्कर बना दूँगा। मेरी तलवार से कटे प्रदीप्त पर्वत की तरह।।३३-३४॥

१ स्तम्महेतवः -- तूर्यां स्थापन हेतवः । (गो०)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

### पतिष्यन्ति द्विषा भूमौ मेघा इव सविद्युत:। वद्धगोधाङ्गुलित्राणै प्रमृहीतशरासने॥३५॥

शत्रु लोग उस प्रकार जमीन पर गिरेंगे जिस प्रकार बिजली सहित मेघ गिरते हैं। जब मैं गोह की खाल के बने दस्ताने पहिन हाथ में धनुष लूँगा।।३४॥

कथं पुरुषमानी स्यात्पुरुषाणां मिय स्थिते।

बहुभिश्रकमत्यस्यन्नैकेने च बहुञ्जनान् ॥३६॥

तब मैं देखूँगा कि वह कौन सा शूराभिमानी वीर है जो मेरा सामना करता है। मैं बहुत से बाण चला कर एक शत्रु को, एक ही बाण से अनेक शत्रुओं को ॥३६॥

विनियोक्ष्याम्यहं बाणोन्तृवाजिगजमम्सु । अद्य मेऽस्त्रप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति ॥३७॥ राज्ञाश्वापस्रतां कर्तुं पस्रत्वं च तव प्रभो । अद्य चन्दनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च । वस्नां च विमोक्षस्य सुहृदां पालनस्य च ॥३८॥

विनाश कर सैनिकों, घोड़ों और हाथियों के मर्मस्थानों को वाणों से छेद डालूँगा। आज महाराज की प्रभुता मिटाने और आपकी प्रभुता जमाने में अस्त्रों के माहास्म्य का प्रताप भी प्रकट हो जायगा। हे राम ! आज मेरी ये दोनो बाँहें, जो चन्दनलेप, आमूषण-धारण और द्रव्य-दान देने तथा शत्रुओं से हितेषियों की रज्ञा करने योग्य हैं।।३७-३८॥

१त्रस्त्रप्रभावस्य — त्रस्त्रमाहातम्यस्य । (गो॰) २ प्रभावः — प्रतापः । (गो॰) ३ वस्नां — धनानां । (गो॰) ४ विमोत्तस्य — त्यागस्य । (गो॰) \* पाठान्तरे — न्नेकेन ।

### अनुरूपाविमो बाहू राम कर्म करिष्यतः । अभिषेचनविद्यस्य कर्तृणां ते निवारणे ॥३९॥

वे तुम्हारे अभिषेक में विष्त डालने वालों के निवारण में अपने अनुरूप काम करेगी ॥३६॥

व्रवीहि कोऽद्यैव मया वियुज्यतां तवासुहत्प्राणयशः सुहज्जनैः। यथा तवेयं वसुधा वशे भवे-त्तथेव मां शाधि तवास्मि किङ्करः॥४०॥

हे रामचन्द्र ! मैं तुम्हारा दास हूँ। मुक्ते तुम अपने शत्रु को बतलाओ और आज्ञा दो जिससे मैं अभी उसे उसके प्राण, यश आहा हितेषियों से अलग कर दूँ और इस पृथ्वी का राज्य तुम्हारे हस्तगत हो जाय।।४०।।

विमृज्य वाष्पं परिसान्त्व्य चासकुतस लक्ष्मणं राघववंशवर्धनः।
उवाच पित्र्ये वचने व्यवस्थितं
निवोध मामेव हि सौम्य सत्पथे॥४१॥

॥ इति त्रयोविंशः सर्गः ॥।

रघुकुल के बढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र जी लहमण की इन बातों को सुन और उनके आँसू पींछ बारंबार उनको समकाने लगे और कहने लगे—हे सौम्य! मुक्ते तो तुम पिता की आज्ञा मानने में अटल सत्पथगामी समको। अथवा मैं पिता की आज्ञा मानूँ गा Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

क्योंकि पिता की आज्ञा मानना मानो सत्पथ पर चलना है अर्थात् सत्पुरुषों के लिए यही करणीय भी है।।४१।।

श्रयोध्याकाएड का तेईसवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना।

-:c:-

# चतुर्विंशः सर्गः

-:0:-

तं समीक्ष्य त्ववहितं पितुर्निर्देशपालने। कौसल्या वाष्पसंख्दा वचो धर्मिष्ठमत्रवीत्॥१॥

तदनन्तर जब कौसल्या जी ने देखा कि धर्मिष्ठ श्रीरामचन्द्र पिता की आज्ञा मानने के लिए तत्पर हैं; तब वे आँखों में आँसू भर गद्गद कराठ से बोलीं ॥१॥

अदृष्टदुः स्वो धर्मात्मा सर्वभूतिवयंवदः। मिय जातो दशरथात्कथमुञ्छेन वर्तयेत ॥२॥

हे राम ! जिसने कभी दुःख नहीं सहा और जो धर्म में सदा तत्पर रहने वाला एवं सबसे प्रिय वचन बोलने वाला है और जो महाराज दशरथ के औरस से मेरे गर्भ में उत्पन्न हुन्ना है वह वन में किस प्रकार ऋषिवृत्ति से निर्वाह कर सकेगा ॥२॥

यस्य सृत्याश्र दासाश्र मृष्टान्यन्नानि भुज्जते। कथं स भोक्ष्यते नाथो वने मूलफलान्ययम्॥३॥

जिसके नौकर-चाकर मिठाई खाया करते हैं वह मेरा राम किस प्रकार वन में कन्द्रमूल, फल खायगा ॥३॥ क एतच्छ्रद्येच्छुत्वा कस्य वा न भवेद्रयम्। गुणवान् द्यितो राज्ञा राघवो यद्विवास्यते ॥४॥

महाराज दशरथ अपने गुणवान प्यारे पुत्र को देशनिकाला दे रहे हैं, यह बात सुन कर इस पर कीन विश्वास करेगा और इस पर किसको भय न होगा। (जो कोई यह बात सुनेगा वहीं अपने पिता की और से भयभीत हो जायगा कि जब महाराज जैसे श्रेष्ठ जन ने अपने निरंपराध गुणी प्यारे पुत्र को निकाल दिया तब हमारे पिता तो हमें क्यों घर में रहने देंगे)।।।।।।

न्नं तु वलवां लोके कृतान्तः सर्वमादिशन् । लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि ॥५॥

जव सब लोगों के प्यारे तुम (श्रीरामचन्द्र) वन को जास्त्रोगे तब सुख-दु:ख के नियमन-कर्त्ता देव ही को निस्सन्देह सबसे बड़ा मानना पड़ेगा॥४॥

अयं तु मामात्मभवस्तवादर्शनमास्तः । विलापदुःखसमिधो स्विताश्रुहुताहुतिः ॥६॥ चिन्तावाध्यमहाधूमस्तवादर्शनचित्तजः । कर्शयित्वा भृशं पुत्र निःश्वासायाससम्भवः ॥७॥ त्वया विहीनामिह मां शोकाग्निरतुलो महान् । प्रथक्ष्यति यथा कक्षं चित्रभानु हिंमात्यये ॥८॥

ह वत्स ! मेरे मन को यह शोकरूपी आँच, जो तुम्हारे अदशन रूपी हवा से प्रज्विति और विलाप एवं दु:ख रूपी ईंधन

१ सर्वे — सुखदुःखादिकं। (रा०) २ चित्रभानुः — वन्योग्निरिव।

तथा आँसू रूपी घो के पड़ने से धधकेगी और जिससे चिन्ता रूरी धुआँ निकलेगा—वह मुक्ते सुखा कर उसी प्रकार भरम कर डालेगी जिस प्रकार हेमन्त ऋतु के बीतने पर दावानल (वन की आणा) वन के घासफूस और लतागुल्मों को भरम कर डालता है।।६-७-८॥

कथं हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तं नानुगच्छति । अहं त्वानुऽगमिष्यामि पुत्र यत्र गमिष्यसि ॥९॥

हे वत्स ! जैसे गाय अपने बझड़े के पीछे दौड़ कर जाती है उसी प्रकार मैं भी तेरे पीछे-पीछे जहाँ कहीं तू जायगा—वहीं चलूँगी ॥६॥

तथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषर्घभः। श्रुत्वा रामोऽत्रवीद्वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम् ॥१०॥

जब कौसल्या ने श्रीरामचन्द्र जी से इस प्रकार कहा तब श्रीरामचन्द्र जी ने अत्यन्त दुःखिनी श्रपनी माता से यह कहा ॥१०॥

कैकेय्या विश्वतो राजा मिय चारण्यमाश्रिते। भवत्या च परित्यक्तो न नूनं वर्तियध्यति॥११॥

हे माता! महाराज को कैकेयी ने धोखा देकर अत्यन्त क्लेशित कर दिया है। मैं भी इस समय महाराज से बिछुड़ कर वन जा रहा हूँ, तिस पर यदि तुम भी मेरे साथ चल दीं, तो महाराज कभी जीवित न बचेंगे॥११॥

भर्तुः किल परित्यागो तृशंसः केवलं स्त्रियाः। स भवत्या न कर्तव्यो मनसाऽपि विगर्हितः॥१२॥ स्त्री के लिए सबसे बढ़ कर निष्ठुर काम केवल पतिपरित्याग ही है। सो ऐसे निन्दा कार्य की कल्पना भी तुमे अपने मन में न करनी चाहिए।।१२॥

यावज्जीवति काकुत्स्थः थिता मे जगतीपतिः। गुश्रूषा क्रियतां तावत्स हि धर्मः सनातनः॥१३॥ जब तक मेरे पिता महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक तुम

उनकी सेवा करो, तुम्हारे लिए यहीं सनातन धर्म है ॥१३॥ एवमुक्ता तु रामेण कौसल्या ग्रुभदर्शना । तथेत्युवाच सुमीता राममक्लिष्टकारिणम् ॥१४॥

बड़े से बड़े कठिन कार्य को सहज में करने वाले श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार सममाने पर धर्मबुद्धि वाली महारानी कौसल्या मान गई और प्रसन्न हो कर बोलीं, (वेटा !) तुम ठीक कहते हो ॥१४॥

्रवमुक्तस्तु वचनं रामो धर्ममृतांवरः। भूयस्तामब्रवीद्वाक्यं मातरं मृशदुःखिताम्॥१५॥

धर्मात्मात्रों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी माता की स्वीकारोक्ति सुन श्रपनी श्रत्यन्त दुःखिनी माता से फिर वोले । १४॥

मया चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः। राजा भर्ता गुरुः श्रेष्ठः सर्वेषामीस्वरः मग्रः॥१६॥

हे देवि ! मुफे और तुम्हें पिता की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। क्योंकि महाराज एक तो तुम्हारे पित हैं, दूसरे मेरे गुरु हैं, तीसरे पिता हैं और चौथे सबके पालन-पोषण करने वाले स्वामी और प्रभु हैं।।१६॥

१ शुभदर्शना-धर्मबुद्धिरित्यर्थः । (गो०)

इमानि तु महारण्ये विहत्य नव पश्च च। वर्षाणि परमप्रीत: स्थास्यामि वचने तव।।१७॥

में चौदह वर्षों को हँसी-खुशी में बिता तुरन्त लौट कर आता हूँ। तब तू जो कहेगी मैं वही कहँगा ॥१७॥

एवमुक्ता पियं पुत्रं बाष्पपूर्णानना तदा। दु:खान्यसहमाना सा कौसल्या राममब्रवीत् ॥१८॥

त्रिय पुत्र की इन बातों को सुन छलछल बहने वाले आँसुओं से भरे नेत्रों वाली और सब प्रकार के दु:खों को सहने में असमर्थ महारानी कौसल्या जी श्रीरामचन्द्र से बोली।।१८॥

आसां राम सपत्नीनां वस्तुं मध्ये न मे क्षमम्। नय मामपि काकुत्स्थ वन वन्यां मृगीं यथा। यदि ते गमने चुद्धिः कृता पितुरपेक्षया?॥१९॥

हे काकुलथ ! मैं यहाँ सौतों के बीच रहने में असमर्थ हूँ, अतः यदि तुमने पिता की आज्ञा से बन जाने ही का निश्चय कर लिया है तो मुक्ते भी बनैली हिरनो की तरह अपने साथ ही लेता चल ॥१६॥

[टिप्पणी--वनैली हिरनी के साथ उपमा देने का भाव यह है कि जिस प्रकार वन की हिरनी वन में प्रसन्न रहती है--वैसे ही में भी वहाँ प्रसन्न रहूँगी ग्रौर तुम्हें किसी बात के लिए कष्ट न दूँगी। (गो॰)]

तां तथा रुदतीं रामो रुदन्वचनमत्रवीत्॥२०॥ इस प्रकार विलाप करती हुई माता से श्रीरामचन्द्र जी रो कर कहने लगे॥२०॥

१ पितुरपेत्त्या — पितुरिच्छ्या। (गो०) \*पाठान्तरे — उवाच परमार्ता तु कोसल्यां पुत्रवत्सला। † पाठान्तरे — मृगीमिव।

जीवन्त्या हि स्त्रिया भर्ता दैवतं प्रभुरेव च । भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभु: ॥२१॥

जब तक स्त्री जिए तब तक उसे उचित है कि वह अपने पति ही की अपना देवता और मालिक माने। अतः इस समय आपके और मेरे मालिक महाराज ही हैं। २१॥

न ह्यनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता। भरतश्रापि धर्मात्मा सर्वभूतिपयंवदः॥२२॥

लोकनाथ और बुद्धिमान महाराज के रहते हम लोग स्त्रनाथ नहीं हो सकते (कौसल्या ने जो कहा कि मैं सौत के साथ नहीं रह सकूँगी इस बात के उत्तर में श्रीरामचन्द्र जी कहते हैं) भरत भी धर्मात्मा हैं श्रीर सबसे प्रिय बोलने वाले श्रर्थात् सज्जन हैं।।२२॥

भवतीयनुवर्तेत स हि धर्मरत: सदा।
यथा मिय तु निष्कान्ते पुत्रशोकेन पार्थिव: ॥२३॥
वे सब प्रकार तुम्हारा मन रखेंगे श्रीर तुम जो कहोगी वही
वे करेंगे। मेरे वन जाने पर मेरे वियोग में, जिससे महाराज
को ॥२३॥

श्रमं नावाप्नुयात्किञ्चद्रयमत्ता तथा कुरु। दारुणश्चाप्ययं शोको यथैनं न विनाशयेत्॥२४॥

जरा भी कब्ट न हो, सो काम बड़ी सावधानी से करती रहना । इस दारुण शोक से वे मरने न पार्वे ॥२४॥

राज्ञो दृद्धस्य सततं हितं चर समाहिता। त्रतोपत्रामनिरता या नारी परमोत्तमा॥२५॥ महाराज की अब वृद्धावस्था है, अतः बड़ी सावधानी से उनके हित में तत्पर रहना। क्योंकि जो परमोत्तम स्त्री व्रतोपवास तो किया करती है।।२४॥

भर्तारं नानुवर्तेत सा तु पापगतिर्भवेत्। भर्तुः सुश्रूपया नारो छभते स्वर्गमुत्तमम् ॥२६॥

किन्तु अपने पति की सेवा नहीं करती वह पापियों की गति को प्राप्त होती है अर्थात् नरक में डाली जाती है और जो स्त्री ( व्रतोपवास न कर ) अपने पति ( ही ) की सेवा-शुश्रूषा में लगी रहती है उसे स्वर्ग मिलता है ॥२६॥

अपि या निर्नमस्कारा निष्टत्ता देवपूजनात्। शुश्रूषामेव कुर्वीत भर्तुः मियहिते रता॥२७॥

भले ही वह स्त्री किसी देवी-देवता की पूजा न करे, किन्तु यदि वह पित की सेवा ही करती हुई सदा पित की भलाई करने में तत्पर रहे तो उसे निश्चय ही स्वगं की प्राप्ति होती है ॥२७।

एष धर्मः पुरादृष्टोः लोके वेदे श्रुतः रमृतः। अग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्र देवताः॥२०॥

स्त्रियों के लिए पितसेवा हो प्राचीन लोकाचार-सिद्ध वेद और समृत्यनुकूत धमें है। हे देवि! शान्तिक, पौष्टिक कर्म कर के पुष्पादि से देवताओं का पूजन और ।।२८॥

पूज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणाश्चे व सुत्रताः। एवं कालं पतीक्षस्व ममागमनकाङ क्षिणी ॥२९॥

१ पुरादृब्ट:-पुरातनलोकाचारसिद्ध । (गो०) २ वेदे श्रुतः-वेदा-वगत । (गो०) सुत्रती ब्राह्मणों का सत्कार मेरे मङ्गल के लिए करती रहना और यह अनुष्ठान करती हुई मेरे लौटने की प्रतीचा करना ।।२६।।

नियता<sup>१</sup> नियताहारा<sup>२</sup> भर्त शुश्रूषणे रता। प्राप्स्यसे परमं कामं मिय प्रत्यागते सित ॥३०॥ यदि धर्मभृतां श्रेष्ठो धारियष्यति जीवितम्। एवम्रक्ता तु रामेण बाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥३१॥

स्तानादि कर और मधु-मांसादि छोड़ कर शुद्धाहार कर तू महाराज की सेवा करना। मेर लौटने तक यदि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज जीवित रहें, तो तेरा बड़ा मनोरथ पूर्ण होगा। जब श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार (महाराज की सेवा करने को अयोध्या ही में रहने के लिए) सममाया, तब आँखों में आँसू मर ॥३०-३१॥

कौसल्या पुत्रशोकार्ता रामं वचनमत्रवीत्। गमने सुकृतां बुद्धिं न ते शक्रोमि पुत्रक ॥३२॥

पुत्रवियोग के शोक से आर्त कौसल्या जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा। हे बत्स ! जब तू वन जाने की अपने मन में ठान ही चुका तब मुक्तमें शक्ति नहीं कि तुके ॥३२॥

विनिवर्तियतुं वीर नूनं कालो दुरत्यय:। गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भद्रं तेऽस्तु सदा विभो ॥३३॥

मैं रोक सकूँ। हे बीर! सचमुच काल दुर्लंघ्य हैं। अर्थात् भावी को कोई नहीं रोक सकता। अतः हे पुत्र! तू एकाप्र मन

१ नियता--स्नानादिनियमयुक्ता । (गो०) २ नियताहारा- मधु-मांसादिवर्जनेन शुद्धाहारा । (गो०)

से त्रर्थात् साववानतापूर्वक वन जा । तेरा सदा कल्याण हो ॥३३॥

> पुनस्त्विय निष्टत्ते तु भविष्यामि गतक्लमा । प्रत्यागते महाभागे कृतार्थे चिरतव्रते ॥३४॥ पितुरान्यतां पाप्ते त्विय लप्स्ये परं सुखम् । कृतान्तस्य गति: पुत्र दुर्विभाव्या सदा भ्रवि॥३५॥

तेरे लौट त्राने पर ही मेरा क्लेश दूर होगा। हे महाभाग! जब तू लौट त्रावेगा, जब तेरा यह व्रत पूरा हो जायगा त्रीर जब तू पिता के इस ऋण से उऋण हो जायगा (पिता की त्राज्ञा पालन कर चुकेगा); तब मुक्ते बड़ा त्रानन्द होगा। इस संसार में भाग्य की गति कभी समक नहीं पड़ती।।३४-३४।।

यस्त्वां सञ्चोदयित मे वच आच्छिद्य राघव। गच्छेदानीं महावाहो क्षेमेण पुनरागत:। नन्दियष्यिस मां पुत्र साम्ना शुद्धेन चेतसा॥ १६॥

क्यों कि यह भाग्य ही की गित है, जो मेरे कथन के प्रतिकृत तुमको प्रराणा कर रही है। हे राघव! तुम अब जाओ और कुशल-पूर्वक लौट कर आ जाओ और शुद्ध चित्त से मुक्ते हिंवत करो।।३६॥

अपीदानीं स काल: स्याद्वनात्मत्यागतं पुन:। यत्त्वां पुत्रक पश्येयं जटावल्कलधारिणम्॥३७॥

१ गतक्लमा--गतक्लेशा। (गो०) \*पाठान्तरे-वाक्येन चारुणा।।

हे बरस ! मैं तो चाहती हूँ कि वह समय शीव आवे जब मैं तुम्हें वन से लौटे हुए और जटा-बल्कल धारण किए हुए देखूँ।।३७॥

तथा हि रामं वनवासनिश्चितं
समीक्ष्य देवी परमेण चेतसा ।
उवाच रामं ग्रुभलक्षणं वचो
वभूव च स्वस्त्ययनाभिकाङ्क्षिणी ॥३८॥

इति चतुर्विशः सगः ॥

उस समय महारानी कौसल्या जी श्रीरामचन्द्र जी को परम-त्र्यादरपूर्वक वन जाने के लिए निश्चय किए हुए जान स्वस्तियाचन करने की इच्छा से उनसे शुभवचन बोली ॥३८॥

श्रयोध्याकाएड का चौबीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

# पञ्चविंशः सर्गः

-:0:-

सोऽपनीय तमायासम्रुपस्पृरय जर्ज ग्रुचि । चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी ॥१॥

शोक को त्याग कौसल्या जी ने जल से आचमन किया और पवित्र हो वे श्रोरामचन्द्र जी के मङ्गत के लिए मङ्गलाचार करने लगीं ॥१॥

न शक्यसे वारियतुं गच्छेदानीं रघूत्तम । शीघं च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सतां क्रमे ॥२॥

१ परमेणचेतसा-ग्रादरेणेति । (गो०)

हे रघुवंशियों में उत्तम ! मैं अब तुमको नहीं रोक सकती । अब तू जा और शीघ्र ही वहाँ से लौट कर सज्जनों के अनुसरण किए हुए मार्ग का अनुसरण कर ।।२॥

> यं पालयसि धर्म त्वं धृत्या च नियमेन च । स वै राधवशाद्बिल धर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥३॥

हे राघवशार्दू ल ! जिस धर्म के तू धैर्य और नियमित रूप से पाल रही है वही धर्म तेरी रचा करे ॥३॥

येभ्यः प्रणमसे पुत्र चैत्येष्वायतनेषु च। ते च त्वामभिरक्षन्तु वने सह महर्षिभिः ॥४॥

जिन देवताओं को तू चौराहों और देवमन्दिरों में प्रणाम किया करता है वे महर्षियों सहित वन में तेरी रचा करें ॥४॥

यानि दत्तानि तेऽस्त्राणि विश्वाभित्रेण घीमता। तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणैः समुदितं सदा॥५॥

बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुभे जितने अस्त्र दिए हैं वे सब अंब्ठ गुण्युक्त अस्त्र तेरी रज्ञा कर । ।।।

> पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा। सत्येन च महाबाहो चिरं जीवाभिरक्षित: ।।६॥

हे महाबाहो ! पिता की सेवा (के फल) से श्रोर माता की सेवा (के फल) से तथा सत्य की रचा (के फल) से रचित तृ बहुत दिनों जी ॥६॥

१ समुदितं - श्रेष्ठं (गो॰)

समित्कुशपवित्राणि वेद्यश्वायतनानि च ।
स्थिण्डिलानि विचित्राणि शैला दृक्षाः क्षुपा हदाः ॥७॥
हे नरोत्तम ! सिमधा, कुश, कुश की बनी पवित्री, वेदियाँ,
देवमन्दिर, चित्रविचित्र देवपूजास्थल, पर्वत, छोटे, बड़े वृत्त,
जलाशय ।७॥

पतङ्गाः पन्नगाः सिंहास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम । स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मरुतश्च महर्षयः ॥८॥ पत्नी, सर्प श्रीर सिंह तेरी रज्ञा करें। साध्यगण, विश्वेदेव, उन्नचास पवन सब महर्षि तेरा मङ्गल करें॥॥॥

स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोऽर्यमा। लोकपालाश्च ते सर्वे वासवप्रमुखास्तथा ॥९॥ धाता, विधाता, पूषा, अर्यमा, इन्द्राहि, लोकपाल तेरा मङ्गल करें॥६॥

ऋतवश्चेव पक्षाश्च मासाः संवत्सराः क्षपाः। दिनानि च मुहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा ॥१०॥ छः ऋतुएँ, दोनों पच्च, बारहों, मास, सब संवत्सर, रात-दिन, तथा मुहूर्त्त तेरी रच्चा करें ॥१०॥

स्मृति ३५ तिश्च ४ धर्मश्च ४ पात त्वां पुत्र सर्वतः । स्कन्दश्च भगवान्देवः अोमश्च सबृहस्पतिः ॥११॥

१ स्थिएडलानि—देवपूजास्थलानि । (गो०) २ चुपाः—हस्वशाखा-स्तरवः । (रा०) ३ स्मृतिः—ध्यानं । (गो०)४ भृतिः—ऐ (कार्यं ।गो०) ५ धर्मः—श्रुतिस्मृत्युदितः । (गो०) ६ स्कन्दः—सनत्कुमारः । कुमारो वा । (गो०) ७ भगवान्देवः—देवो महादेवः । (शि०) ८ सोमः— उमासहितः । (शि०) वा० रा० ऋ०—१६ हे वत्स ! ध्यान, एकायता ( अर्थात् निष्पन्न योग ) और श्रुति-स्मृति-उक्त धर्म सर्वत्र तेरी रक्षा करें। भगवान् सनत्कुमार, उमा सहित श्रीमहादेव जी ( अथवा महादेव और चन्द्रमा ) बृहस्पति ॥११॥

सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः। ये चापि सर्वतः सिद्धा दिशश्च सदिगीश्वराः॥१२॥ सप्तर्षि और नारद जी सदैव तेरी रज्ञा करें। जो और सिद्ध

लोग और सब दिशाओं के स्वामी हैं ॥१२॥

स्तुता मया वने तस्मिन्पान्तु त्वां पुत्र नित्यशः । शैलाः सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च ॥१३॥ हे पुत्र ! उन सबकी मैं स्तुति करती हूँ कि वे सब नित्य तेरी रज्ञा करें। सब पर्वत, सब समुद्र, राजा वरुण ॥१३॥

द्यौरन्तरिक्षं पृथिवी नद्यः सर्वास्तथैव च । नक्षत्राणि सर्वाणि ग्रहारच सहदेवताः॥१४॥

श्राकाश, श्रन्तरित्त, पृथ्वी, सब नदी, सब नत्त्र, देवताश्री सहित सब यह ॥१४॥

अहोरात्रे तथा सन्ध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम् । ऋतवश्रे व षट् पुण्या मासाः संवत्सरास्तथा ॥१५॥ दिन-रात श्रीर दोनों सन्ध्याएँ वन में तेरी रज्ञा करें। छहो ऋतुए, बारहों मास, सब संवत्सर ॥१४॥

[ टिप्पणी—१० वें श्लोक में भी छः ऋतुएँ श्रादि वर्णित हो चुकी हैं। इसी प्रकार श्राग्ने भी कौसल्या जी के कथन में पुनरुक्ति।पाई जाती है। इन पुनरुक्तियों का कारण केवल यह है कि भावी पुत्रवियोग के कारण कौसल्या जो का मन स्थिर नहीं है।]

कलाश्च काष्ठाश्च तथा तव शर्म<sup>१</sup> दिशन्तु ते।

महावने विचरतो मुनिवेषस्य धीमतः ॥१६॥

कला, काष्ठा तुमको सुख दें। बुद्धिमान एवं मुनिवेश धारण

कर वन में विचररे हुए॥१६॥

तवादित्याश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदाः सदा। राक्षसानां विशाचानां रौद्राणां क्रूरकर्मणाम् ॥१७॥

तेरे लिए आदित्यादि देवता और दैत्य सदा सुखदायी हों। राज्ञस, पिशाच तथा भयङ्कर एवं क्रूर कम करने वाले जितने जीव हैं॥१७॥

क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूत्पुत्रक ते भयम्। प्लवगार दृश्चिका दंशा मशकाश्चैव कानने ॥१८॥

त्रीर जितने मांसभन्नी जीव हैं, उन सब से तुमे वन में भय न हो। बानर, बीछी, डाँस, मच्छर ॥१८॥

सरीस्रपाश्च कीटाश्च मा भूवनगहने तव। महाद्विपाश्च सिंहाश्चं व्याघा ऋक्षाश्च दंष्ट्रिण: ॥१९॥

पहाड़ी सर्प, कीड़े ये तुफे वन में दुःखदायी न हों। मत-वाले हाथी, सिंह, बाघ, रीछ आदि भयङ्कर दाँतों वाले जान-वर।।१६॥

महिषा शृङ्गिणो रौद्रा न ते द्रुह्यन्तु पुत्रक । नृपांसभोजिनो रौद्रा ये चान्ये सत्त्वजातय:३॥२०॥

१ शर्म — सुख । (मो०) २ प्लवगाः — वानराः (ग०) ३ सत्वजातयः — कर्त्रन्तवः। (गो०)

जंगली भैंसे जिनके सींग बड़े भयद्भर हैं, हे पुत्र, तुमसे द्रोह न करें। श्रन्यायी कूर जन्तु, जो मनुष्यमांसभन्नी श्रोर भयद्भर हैं।।२०।।

मा च त्वां हिंसिषु: पुत्र मया सम्पूजितास्त्विह । आगमास्ते शिवाः सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमा: ॥२१॥

उन सब की मैं यहाँ आराधना करती हूँ कि वन में वे तेरी हानि न करें। तेरा मार्ग मङ्गत्त रूप हो और तेरा पराक्रम सिद्ध हो।।२१।।

[ टिप्पणो —शिरोमणिटीकाकार ने 'ग्रागम' का ग्रर्थ किया है ग्रागमनानुकूल व्यापार—ग्रर्थात् वेदविहित जितने कर्म हैं वे सब मङ्गलविशिष्ट हों ग्रर्थात् निर्विष्ठ पूरे होते रहें।]

सर्वसम्पत्तये राम स्वस्तिमान्गच्छ पुत्रक । स्वस्ति तेऽस्त्वन्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः ॥२२॥

हे पुत्र ! वन के फल मूलादि तुमे मिलते रहें और तू निर्वित्र वन में विचरता रहे। आकाश और पृथ्वी के पदार्थों से बार-बार तेरी रक्षा हो।।रेश।

सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिन: । शक्रः सोमश्च सूर्यश्च धनदोऽथ यमस्तथा ॥२३॥ सब देवतात्रों से तथा उन सब से जो तेरे शत्रु हों, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, कुबेर और यम ॥२३॥

१सर्वसम्पत्तये—वन्य फल मूलादि सम्पत्तये। (गो॰) २ परिपन्थिनः
—शत्रवः (गो॰)।

पान्तु त्वामर्चिता राम दण्डकारण्यवासिनम्। अग्निर्वायुस्तथा धूमो मन्त्राश्चर्षिमुखाच्च्युताः।।२४॥

ये सब तुमसे पूजित हो कर दगडकवन में तेरी रचा करें। आपिन, वायु, धून और ऋषियों के बतलाए मंत्र ॥२४॥

उपस्पर्शनकाले तु पान्तु त्वां रघुनन्दन । सर्वलोकप्रभुर्बह्मा भूतभर्ता तथर्षय: ॥२५॥

हे रघुनन्दन ! त्र्रञ्जूतों के छूते समय त्र्रथवा त्र्रस्पृश्य पदार्थों को छूने के समय तेरी रत्ता करें। सब लोकों के स्वामी ब्रह्मा, प्राणिमात्र का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ऋषि ॥२४॥

ये च शेषाः सुरास्ते त्वां रक्षन्तु वनवासिनम् । इति माल्यैः सुरगणान्गन्धैश्चापि यशस्विनी ॥२६॥

तथा अन्य देवता, जो मुक्तसे छूट गए हों, वे सब वन में तेरी रज्ञा करें। इस प्रकार यशस्विनी माता कौसल्या ने फूल, चन्दन से देवताओं की पूजा ॥२६॥

स्तुतिभिश्चानुश्रह्मपाभिरानर्चायतलोचना । ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना ॥२७॥

अपेर उनकी यथायोग्य स्तुति की । तदनन्तर अपिन प्रज्विति करवा विधि-विधान जानने वाले विद्वान ब्राह्मण द्वारा ।।२०।।

१ मुखाञ्ज्युता — निर्गताः, त्वयायहीता (वि०) २ उपस्पर्शनकाले — त्र्यस्पृश्यस्पर्शनसमये। (शि०) ३ भूतमर्ती — नारायण्। (गो०) \* पाठान्तरे — त्रमुकूलाभिः। हावयामास विधिना राममङ्गलकारणात्। घृतं श्वेतानि माल्यानि समिधः श्वेतसर्पपान्॥२८॥

श्रीरामचन्द्र जी के मङ्गल के लिए विधिपूर्वक हवन करवाया। घी, सफेद फूज, समिधा श्रीर सफेद सरसों ।।२८।।

उपसम्पादयामास कौसल्या परमाङ्गना। उपाध्याय: स विधिना हुत्वा शान्तिश्मनामयम् ।।२९॥

श्रादि हवन का सामान कौसल्या जी ने एकत्र कर वेदी के पास रख दिया। तब हवन करने वाले ब्राह्मण ने सर्वोपद्रव शान्ति के लिए तथा श्रीरामचन्द्र जी की आरोग्यता के उद्देश्य से हवन किया।।२६॥

हुतहव्यावशेषेण वाह्यं विलयकल्पयत्। मधुद्ध्यक्षतघृतै: स्वस्तिवाच्य द्विजांस्तत: ॥३०॥

तद्नन्तर हवन से बचे हुए साकल्य से होमस्थान के बाहर स्थल पर लोकपालों को बिल दी ऋौर शहद, दही, ऋचत, घी द्वारा ब्राह्मणों से ॥३०॥

वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्ययनिक्रयाः। ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राममाता यशस्त्रिनी ॥३१॥

वन में श्रीरामचन्द्र जी के मङ्गल के लिए खस्तिवाचन कर्म करवाया। तदनन्तर इस कर्म कराने वालों में मुख्य जो ब्राह्मण था, उसको श्रीरामचन्द्र जी की यशस्त्रिनी माता कौसल्या जी ने ।।३१॥

१ शान्ति — सर्वेषप्रव शान्ति । (गो०) २ श्रनामयम् — श्रारोग्यं। (गो०) ३ बाह्यं — होमस्थानाद्वहिर्भवं (गो०)

दक्षिणां पददौ काम्यां राघवं चेदमब्रवीत् । यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते ॥३२॥

मुँहमाँगी दिच्चिणा दी ऋौर श्रीरामचन्द्र जी से कहा। हे राम ! जैसा मङ्गल सब देवता श्रों से नमस्कृत इन्द्र का ॥३२॥

ष्टत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्। यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताऽकल्पयत्पुरा॥३३॥

ष्ट्रत्रासुर के नाश के समय हुन्ना था वैसा ही मङ्गल तेरा हो। जैसा मङ्गल पूर्वकाल में विनता की प्रार्थना से गरुड़ जी का।।३३।।

अमृतं प्रार्थमानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् । अमृतोत्पादने दैत्यान्ध्नतो वज्रधरस्य यत्॥३४॥

जब वे ऋमृत लेने गए थे, हुआ था, वैसा ही मङ्गल तेरा हो। समुद्र से ऋमृत निकालने के समय वज्रधारी इन्द्र जब दैत्यों को मारने के लिए प्रवृत्त हुए ॥३४॥

अदितिर्मङ्गलं पादात्तत्ते भवतु मङ्गलम् । त्रीन्विक्रमान्पक्रमतो विष्णोरमिततेजसः ॥३५॥

तब उनकी माता ऋदिति ने उनका जैसा मङ्गल किया था वैसा ही तेरा भी हो। ऋतुल तेजवारी त्रिविक्रम भगवान का, जो तीन पाद से तीनों लोक नाप रहे थे।।३४॥

यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्। ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते॥३६ । जैसा मङ्गल हुआ था हे राम! वैसा] ही मङ्गल तेरा हो। ऋतुएँ, समुद्र, द्वीप, लोक और दिशाएँ तेरा ॥३६॥

मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु शुभमङ्गलाः।
इति पुत्रस्य शेषांश्च<sup>१</sup> कृत्वा शिरिस भामिनी॥३०॥
हे महाबाहो ! शुभ मङ्गल करें। इस प्रकार मङ्गलपाठ पढ़ पुत्र के मस्तक पर कीसल्या जी ने अन्तत चढ़ाए॥३०॥

गन्धेश्चापि समालभ्य राममायतलोचना।
ओषधीं चापि सिद्धार्थां विश्वस्यकरणीं शुभाम् ॥३८॥
श्रीर फिर विशालाची कौसल्या ने श्रीराम जी के मस्तक पर
चन्दन लगाया श्रीर प्रत्यच फल देने वाली शुभ विशल्यकरिगी।
नाम की रूखरी भी रखी ॥३५॥

चकार रक्षां कौसल्या मन्त्रैरभिजजाप च। जवाचातिमह्ब्टेव सा दु:खवशवर्तिनी॥३९॥

तदनन्तर कौसल्या ने श्रीरामचन्द्र की रज्ञा के लिए मंत्र जपे। यद्यपि श्रीराममाता उस समय अत्यन्त दुखी थीं, तथापि (यात्रा के समय दु:खी होने का शास्त्रीय निषेध होने के कारण) हर्षित हो, बोलीं।।३६।।

वाङ्मात्रेण न भावेन वाचा संसज्जमानया। आनम्य मूर्धिन चाघाय परिष्वज्व यशस्विनी॥४०॥

१ शेषान् -- श्रच्तानि । (गो०) २ सिद्धार्थां -- हब्टफलां । (गो०)

अ "विशल्यकरिणी" का गुण यह है कि इसके लगाते ही शरीर में घुसा हुआ बाण या काँटा अपने आप वाहर निकल आता है और उसका धाव भी अपने आप तुरन्त पुर जाता है। पञ्चविंशः सर्गः

किन्तु बोलते ही मारे प्रेम के कौसल्या की वाणी गद्गद् हो गई। उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी को हृदय से लगा कर, उनका सिर सूँघा।।४०।।

अवदत्पुत्र सिद्धार्थो गच्छ राम यथासुखम्। अरोगं सर्वसिद्धार्थमयोध्यां पुनरागतम् ॥४१॥

श्रीर बोलीं, हे बेटा! अब जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ चला जा श्रीर तू रोगरहित शरीर से पिता की श्राज्ञा का पालन कर श्रीर फिर श्रयोध्या को लौट श्रा॥४१॥

पश्यामि त्वां सुखं वत्स सुस्थितं राजवत्र्मनि । प्रनष्टदुः खसङ्करपा र हर्षविद्योतितानना ॥४२॥

हे वत्स ! जब तू (वन से लौट कर) राजा होगा और मैं जब तुक्तको मन भर कर देखूँगी, मुक्ते तभी आनन्द प्राप्त होगा। उस समय मेरे मन की सब चिन्ताएँ नष्ट हो जायँगी। मुक्ते प्रसन्नता होगी और मेरे मन की उमंग पूरी होगी।।४२।।

द्रक्ष्यामि त्वां वनात्माप्तं पूर्णचन्द्रमिवोदितम् । भद्रासनगतं भद्रं वनवासादिहागतम् ॥४३॥

वन से लौट कर आए हुए और पूर्णमासी के पूर्ण चन्द्रमा की तरह उदित और भद्रासन पर बैठे हुए तेरे मङ्गल रूप को देख मुक्ते बड़ी प्रसन्नता होगी। १४३॥

१ सुस्थितंराजवरमंनि—प्राप्तराज्यमितियावत् । ( रा० ) २ प्रमण्ट-दु:खसङ्कल्पा—सङ्कल्पः मानसंकर्म- चनेरामस्यिकंभविष्यतीति चिन्तात्मक इत्यर्थः। (गो०)

द्रश्यामि अत्वामहं पुत्र तीर्णवन्तं पितुर्वचः।
मङ्गलैरुपसम्पन्नो १ वनवासादिहागतम्।
वध्वा भम च नित्यं त्वं कामान्संवर्धयाहि भो॥४४॥

हे पुत्र ! जब मैं देखूँगी कि तू पिता की आज्ञा पालन कर चुका है और बन से लौट कर राजोचित वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए है, मुक्ते तो तभी प्रसन्नता होगी। हे राघव! अब तू गमन कर और सीता के तथा मेरे मनोरथों को सदा पूर्ण कर ॥४४॥

मयाऽर्चिता देवगणाः शिवादयो महर्षयो भूतमहासुरोरगाः। अभिषयातस्य वनं चिराय ते

हितानि काङ्क्षन्तु दिश्रच राघव ॥४५॥

हे राघव! मैंने जिन शिवादि देवताओं की, महिषयों की, मृतगण की और दिन्य सर्पों की आज तक पूजा की है व सब तथा सब दिग्पाल चिरकाल पर्यन्त वनयात्रा में तेरा मङ्गल करते रहें ॥४४॥

इतीव चाश्रुप्रतिपूर्णछोचना समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि। पदक्षिणं चैव चकार राधवं पुन: पुनश्चापि निपीड्य सस्वजे॥४६॥

पाठान्तरे—च पुनस्त्वां तु । † पाठान्तरे—इहागतः ।

१ मङ्गलैरुपसम्पन्नो—राजोचितवस्त्राभरणैः। (रा०) २ वध्वाः— सीतायाः। (रा०)

इस प्रकार आशीर्वाद दे, कौसल्या जी ने स्वस्तिवाचन कर्म यथाविधि पूरा किया और आँखों में आँसू भर, श्रीरामचन्द्र की प्रदक्षिणा की और उनको बार-बार हृदय से लगा, वे उनके मुख की और एकटक निहारती रहीं।।४६॥

> तथा तु देव्या स कृतप्रदक्षिणो निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः। जगाम सीतानिलयं महायशाः स राघवः प्रज्वलितः स्वया श्रिया॥४०॥

> > इति पञ्चविंशः सर्गः॥

जब देवी कौसल्या बारंबार श्रीरामचन्द्र जी की प्रदक्तिणा कर चुकीं, तब श्रीरामचन्द्र जी ने भी बारंबार उनके चरण छुए। फिर महायशस्वी श्रीरामचन्द्र स्वतःसिद्ध शोभा से दीप्तिमान् सीता के घर चले गए॥४७॥

ग्रयोध्याकाएड का पंच्चीसवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना।

-:0:-

# षड्विंशः सर्गः

-:0:-

कृतस्वस्त्ययनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्त्मान स्थित:। अभिवाद्य च कौसल्यां रामः सम्मस्थितो वनम् ॥१॥

१ निपीड्य-नमस्कृत्य। (रा०) २ स्वया- स्वतः सिद्धया। (गो०) ३ धर्मिष्ठे-ग्रातिशायित धर्मे। (गो०)

स्वस्तिवाचन हो जाने पर श्रितिशय धर्म में स्थित धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी माता के चरणों को प्रणाम कर वन जाने को तैयार हुए ॥१॥

विराजयन्राजसुतो राजमार्गं नरैर्द्धतम्। हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्त्रया।।२॥

श्रीरामचन्द्र जी लोगों (की भीड़) से भरे हुए राजमार्ग को सुशोभित करते एवं अपने गुणों के प्रभाव से सब लोगों के मनों को मथन करते हुए चले जाने लगे।।।।।

वैदेही चापि तत्सर्वं न शुश्राव तपस्विनी। तदेव हदि तस्याश्र यौवराज्याभिषेचनम्॥३॥

श्रभी तक यह सारा वृत्तान्त तपस्विनी सीता जी ने नहीं सुना था। उनके मन में उस समय श्रीरामचन्द्र जी के राज्याभिषेक ही की बात थी।।३॥

> देवकार्यं स्वयं कृत्वा कृतज्ञा<sup>र</sup> हृष्टचेतना। अभिज्ञा राजधर्माणां<sup>२</sup> राजपुत्रं प्रतीक्षते॥४॥

श्रतः उस समय स्वयं देवपूजादि कम समाप्त कर राज-चिह्नों को जानने वाली सीता जी श्रभिषिक्त हुए श्रीरामचन्द्र जी की श्रभ्यर्थना करने के लिए प्रसन्न हो प्रतीक्षा कर रही थीं॥४॥

१ कृतज्ञा — ग्रिभिषिक्तभतृ विषयेपटमहिषीभिः गन्धपुष्पादिनाकृत् पादाचनादिसमाचारज्ञत्यर्थः। (गो०) २ राजधर्माणामभिज्ञा — ग्रिभिषक्त-राजा साधारण लच्चणानि श्वेतच्छत्रचामर पुरस्कृत भद्रासनादौनिज्ञात वती। (गो०)

#### प्रविशन्नेव श्रामस्तु स्वं वेश्म सुविभूषितम् । पहृष्ठजनसम्पूर्णं हिया किश्चिदवाङमुखः ॥५॥

इतने ही में श्रीरामचन्द्र जी लज्जा से मुख नीचे किए हुए, भली भाँति सजे हुए श्रीर प्रसन्न मनुष्यों से भरे हुए श्रपने घर में गये॥॥

अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् ।
अपश्यच्छोकसन्तप्तं चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियम् ॥६॥
सीता जी शोक और चिन्ता से विकल श्रीरामचन्द्र जी को
देख, काँपती हुई आसन से उठ खड़ी हुई ॥६॥
तां दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम् ।
तं शोकं राघवः सोद्वं ततो विद्यततां गतः ॥७॥
विवर्णवदनं दृष्ट्वा तं प्रस्विन्नममर्पणम् ।
आह दुःखाभिसन्तप्ता किमिदानीमिदं प्रभो ॥८॥

धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी सीता को देख अपने मानसिक शोक के वेग को न रोक सके। पित का उतरा चेहरा, उनको प्रस्वेद (पसीना) युक्त और अत्यन्त शोकान्वित देख स्वयं दु:खसन्तप्तः हो कर सीता जी ने श्रीरामचन्द्र जी से पूछा--हे प्रभो! यह क्या हुआ ?।।७-८।

अद्य वार्हस्पतः श्रीमानुक्तः पुष्यो नु राधव । प्रोच्यते ब्राह्मणैः पाज्ञैः केन त्वमसि दुर्मनाः ॥९॥

आज तो चन्द्रमा के सहित पुष्य नचत्र का योग है और लग्न में बृहस्पति जी बैठे हुए हैं। विद्वान ज्योतिर्विद् ब्राह्मणों के मता-

<sup>\*</sup>पाठान्तरे-प्रविवेशाथ।

नुसार आज का दिन राज्याभिषेक के लिए अच्छा है। सो तुम ऐसे उदास क्यों हो रहे हो ? ॥६॥

> न ते शतशलाकेन जलफेननिभेन च। आष्टतं वदनं वल्गु अच्छत्रेणापि विराजते ॥१०॥

सौ कीलियों का बना हुआ जलफेन के समान सफेद छत्र तुम्हारे ऊपर तना हुआ मैं नहीं देखती ॥१०॥

व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणम्। चन्द्रहंसमकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननम्॥११॥

श्रीर क्या कारण है जो चन्द्रमा श्रीर हंस के समान सफेद चँवर तुम्हारे चेहरे पर नहीं दुर रहे हैं ॥११॥

वाग्मिनो वन्दिनश्चापि पहुष्टास्त्वां नर्र्षभ । स्तुवन्तो नात्र दृश्यन्ते पङ्गलैः स्तुतमागधाः ॥१२॥

हे नरश्रेष्ठ ! आज वाग्मी बन्दीजन प्रसन्न हो तुम्हारी स्तुति नहीं करते और न सूत और मागध ही मङ्गल पाठ पढ़ते हैं ॥१२॥

न ते श्रौद्रं च दिध च ब्राह्मणा वेदपारगाः। सूर्धिन सूर्धाभिषिक्तस्य द्धित स्म विधानतः॥१३॥

राज्याभिषिक तुम्हारे सिर पर वेदज्ञ ब्राह्मणों ने शहद श्रौर दही यथाविधि क्यों नहीं छिड़का ॥१३॥

न त्वां प्रकृतयः सर्वाः श्रेणीमुख्याश्च भूषिताः। अनुव्रजितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा ॥१४॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे—छत्रेणापि ।

फिर मंत्री, पुरवासी, राज्यिनवासी तथा दरबारी लोग अनेक अकार के बढ़िया कपड़े और गहने पहन कर क्यों आपके पीछे चलना नहीं चाहते ॥१४॥

चतुर्भिर्वेगसम्पन्नैर्हयैः काञ्चनभूषितैः । मुख्यः पुष्यरथो<sup>१</sup> युक्तः किं न गच्छति तेऽग्रतः ॥१५॥

श्राज बड़े वेग वाले श्रीर सोने के श्राभूषणों से सजे हुए चार उत्तम घोड़ों से युक्त उत्सवरथ तुम्हारे श्रागे क्यों नहीं चलता ॥१४॥

न हस्ती चाग्रतः श्रीमांस्तव लक्षणपूजितः। प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्णमेघगिरिप्रभः॥१६॥

सुलज्ञणों से युक्त काले मेघ के समान रंगवाला ऋौर पर्वत के समान ऊँचा हाथी तुम्हारे प्रयाण (जलूस) में क्यों नहीं देख पड़ता ॥१६॥

न च काञ्चनचित्रं ते पश्यामि प्रियदर्शन । भद्रासनं पुरस्कृत्य यातं वीरपुरस्कृतम् ॥१७॥

हे बीर ! आज सोने का बना हुआ और श्रित सुन्दर तुम्हारा भद्रासन, जिसे नौकर आगे ले कर चलता था, क्यों दिखलाई नहीं पड़ता ॥१७॥

अभिषेको यदा सज्जः किमिदानीमिदं तव । अपूर्वो मुखवर्णश्च न महर्षश्च लक्ष्यते ॥१८॥

१ पुष्यरथः--उत्सवायकल्पितरथ इत्यर्थः । ( गो० )

अपाठान्तरे—भूषणैः । † पाठान्तरे— यथा ।

श्रयोध्याकारडे Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

जब कि श्रभिषेक की सभी तैयारियाँ हो चुकी हैं, तब फिर आपके चेहरे का रंग ऐसा अपूर्व क्यों हो रहा है। चेहरे पर प्रसन्नता की रेख तक न देख पड़ने का कारण क्या है ॥१८॥

इतीव विलपन्तीं तां पोवाच रघुनन्दन:। सीते तत्रभवांस्तातः प्रवाजयति मां वनम् ॥१९॥

सीता जी के ऐसे हु:खभरे वचन सुन श्रीरामचन्द्र जी ने कहा — हे सीते ! पूज्य पिता जी ने मुक्ते वन जाने की आज्ञा दी है।।१६॥

कुले महति सम्भूते धर्मज्ञ धर्मचारिणि। शृणु जानिक येनेदं क्रमेणाभ्यागतं मम ॥२०॥

हे बड़े कुल में उत्पन्त, धर्म जानने वाली और धर्म करने वाली जानकी ! सुन जिस प्रकार मुफ्ते यह वनवास की आज्ञा मिली है, उसे बतलाता हूँ ॥२०॥

राज्ञां सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन च। कैकेय्यै मम मात्रे तु पुरा दत्ती महावरी ॥२१॥

सत्यप्रतिज्ञ मेरे पिता महाराज दशरथ ने मेरी माता कैकेयी को पूर्व काल में ( आज से बहुत दिनों पहले ) दो बर दिए थे ॥२१॥

तयाड्य मम सज्जेऽस्मिन्नभिषेके नृपोद्यते। पचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः ॥२२॥

सो कैकेयो ने महाराज को मेरा राज्याभिषेक करने में उद्यत देख उस समय के वरों की बात उठा कर सत्यद्वारा महाराज की अपने वश में कर लिया ॥२२॥

चतुर्दश हि वर्पाणि वस्तव्यं दण्डके मया। पित्रा मे भरतश्रापि यौवराज्ये नियोजित: ॥२३॥

( उन दो वरों के अनुसार अब) मुक्तको चौदह वर्षों तक द्रगडकवन में रहना पड़ेगा और भरत का युवराजपद पर अभिषेक होगा ॥२३॥

सोऽहं त्वामागतो द्रष्टुं पस्थितो विजनं वनम् । भरतस्य समीपे तु नाहं कथ्यः कदाचन ॥२४॥ भो देखने के लिए मैं यहाँ त्याया हैं। स्वोदित मैं से सार उन्ह

तुमें देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि मैं तो अब वन जारहा हूँ। देखना भरत के सामने मेरा प्रशासा मत करना ॥२४॥

ऋदियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम् । तस्मानन ते गुणाः कथ्या भरतस्याग्रतो मम ॥२५॥

क्योंकि समृद्धिवान पुरुषों को दूसरों की प्रशंसा सहा नहीं । होती। अतः तू भरत के सामने मेरी बड़ाई मत करना ॥२४॥ नापि त्वं तेन भर्तव्या विशेषेण कदाचन।

अनुक्र्लतया शक्यं समीपे त्वस्य वर्तितुम् ॥२६॥ नहीं तो भरत विशेषरूप से तेरा भरण-पोषण न करेंगे। यदि त् भरत जी की इच्छा के अनुकूत चली, तो ही तेरा यहाँ निर्वाह हो सकेगा ॥२६॥

तस्मै दत्तं तृपतिना यौवराज्यं सनातनम् । स मसाद्यस्त्वया सीते तृपतिश्र विशेषतः ॥२७॥

भरत को महाराज ने सनातन (सदा के लिए) यौवराज्य दिया है। त्रातः तुमको उचित है कि इस तरह रहना जिससे वे तुम पर प्रसन्न बने रहें। क्योंकि राजा को प्रसन्न रखना ही चाहिए॥२०॥

वा० रा० अ० - २०

अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरो: समनुपालयन्। वनमधैव यास्यामि स्थिरा भव मनस्विनि ॥२८॥

अब मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अभी वन जाता हुँ। सो हे मनस्विनी ! तू स्थिरचित्त हो कर रह ॥२८॥

याते च मिय कल्याणि वनं मुनिनिषेवितम्। व्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वयानघे ॥२९॥

हे अनघे ! जब मैं मुनिवेषधारी हो वन को चला जाऊँ, तब तू व्रतोपवास करना अर्थात् जव मैं वन में मुनिवेष धारण कर रहूँगा ; तब तुमें भी यहाँ शृंगारादि से कुछ प्रयोजन नहीं है ॥२६॥

[ टिप्पग्रो —यह उपदेश धर्मशास्त्र से सम्बन्ध रखता है। याज्ञवलक्य महर्षि ने लिखा है कि "हास्यं परगृहे पानं त्यजेत् प्रोषित भर्तृ का।"]

काल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि। वन्दितव्यो दशरथ: पिता मम नरेश्वर:॥३०॥

प्रातःकाल उठ देवतात्रों का यथाविधि पूजन करना। किर मेरे पिता महाराज दशरथ जी को प्रणाम करना।।३०।।

माता च मम कौसल्या दृद्धा सन्तापकर्शिता। धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमहिति॥३१॥

मेरी माता कौसल्या एक तो वृद्धा हैं, दूसरे मेरे वन जाने के सन्ताप से पीड़ित हैं; अतः उनका सम्मान करना तू अपना धर्म समकता।।३१॥

१ धर्ममेवायतः कृत्वा—धर्मएव तत्फलं मुख्यं बुद्धौ कृत्वा तत्सम्मानः कार्य इतिभावः । ( रा॰ )

वन्दितव्याश्च ते नित्यं याः शेषा मम मातरः । स्नेह<sup>१</sup>प्रणय<sup>र</sup>सम्भोगैः समा हि मम मातरः ॥३२॥

शेष जो मेरी माताएँ हैं उनको भी नित्य प्रणाम करना। क्योंकि मुक्त उनको प्रीति और उनका सौहार्द्र वैसा ही है, जैसा माता कोसल्या का और उन्होंने भी मेरा पालन-पोषण वैसे ही किया है जैसे कि माता कौसल्या ने। अतः वे माता कौसल्या से मेरी दृष्टि में किसी प्रकार कम पूज्य नहीं हैं।।३२॥

भातृपुत्रसमी चापि द्रष्टव्यो च विशेषत:। त्वया भरतशत्रुद्रौ प्रापी: प्रियतरौ मम ॥३३॥

भाई भरत और रात्रुझ को, जो मुक्ते अपने प्राणों से भी बढ़ कर प्रिय हैं, अपने भाई और पुत्र की तरह देखना। अर्थात् भरत को, जो बड़े हैं भाई की तरह और रात्रुझ को, जो तुक्तसे छोटे हैं, पुत्रवत् मानना ॥३३॥

विभियं न च कर्तृ व्यं भरतस्यं कदाचन । स हि राजा पशुश्चैव देशस्य च कुलस्य च ॥३४॥

भरत के साथ कभी बिगाड़ मत करना--क्योंकि वे देश के राजा और कुल के मालिक हैं।।३४॥

आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्चोपसेविताः । राजानः सम्प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये ॥३५॥

१ स्नेहः — प्रीतिः । २ प्रण्यः — सौहृदं । (गो०) ३ सम्भोगः — सेवा य्रान्नपानादि विशेष प्रदानम् । ४ शीलेन — य्रकुटिलवृत्त्या । (गो०)

देखो, शील से अर्थात् अकुटिल भाव से आराधना करने तथा प्रयत्नपूर्वक सेवा करने से राजा लोग प्रसन्न होते हैं और इसके प्रतिकृत करने से वे कृद्ध होते हैं ॥३४॥

औरसानिप पुत्रानिह त्यजनत्यहितकारिणः। समर्थान्संप्रगृह्णन्ति परानिप नराधिपाः॥३६॥

राजा लोग अहित करने वाले अपने औरस पुत्रों को भी त्याग देते हैं और हित करने वाले लोगों को, भले हो वे दूसरे ही लोग क्यों न हों--(अर्थात् अपने सम्बन्धी न भी हों तो भी) प्रहण करते हैं ॥३६॥

सा त्वं वसेह कल्याणि राज्ञः समनुवर्तिनी। भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रत परायणा॥३७॥

हे कल्याणि ! तूराजा भरत की त्राज्ञा में रह कर तथा उनकी हितैषिणी बन कर एवं त्रामीघन्नत धारण कर यहीं रह ॥३०॥

अहं गमिष्यामि महावनं त्रिये
त्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनि ।
यथा व्यलीकं ३ कुरुषे न कस्यचितथा त्वया कार्यमिदं वचो मम ॥३८॥

इति षड्विशः सर्गः।।

हे भामिनि ! मैं तो वन जाता हूँ। तुमको यहीं रहना चाहिए। मेरी तुमको यही शिचा है कि ऐसा बर्ताव करना, जिससे तुमसे कोई बुरान माने ॥३८॥

त्र्रयोध्याकाण्ड का छुब्बीसवाँ सर्ग समाप्त हुग्रा। —:o:--

सत्यवतं - अमोधवतं । (गो॰) २ व्यलीकं - अप्रियं। (गो॰)

# सप्तविंशः सर्गः

-:0:-

एवमुक्ता तु वैदेही पियार्हा पियवादिनी। प्रणयादेव संक्रुद्धा भर्तारमिदमब्रवीत्॥१॥

प्रिय बोलने वाली और प्रीति की पात्र वैदेही से जब श्रीराम-चन्द्र जी ने ऐसा (श्रयोध्या ही में रहने को कहा); तब जानकी जी श्रीतियुक्त (किन्तु ऊपर से) कोध प्रदर्शित कर श्रीरामचन्द्र जी से बोलीं ॥१॥

किमिदं भाषसे राम वाक्यं छघुतया भ्रुवम् । त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरात्मज ॥२॥

हे राम! तुम यह कैसी हल्की बात कहते हो। इसे सुन कर तो हे राजकुमार! मुफ्ते हॅसी आती है।।२॥

आर्यपुत्र पिता माता आता पुत्रस्तथा स्तुषा। स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते॥३॥

हे आयपुत्र ! पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू—ये सब अपने-अपने पुरायों को भोगते हुए अपने-अपने भाग्य के भरोसे रहते हैं।।३।।

भर्तुर्भाग्यं तु भार्येका प्रामोति पुरुषर्भ। अतश्चैवाहमादिष्टा वर्ने वस्तव्यमित्यपि ॥४॥

१ प्रण्यादेव - सौहृदादेव नतुवैरात् । (गो॰)

किन्तु स्त्री ( अद्धीङ्गिनी होने के कारण ) अपने पति के भाग्य का फल भोगती है। इसलिए मुक्ते भी महाराज की आज्ञावन जाने की हो चुकी।।४॥

न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः। इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा॥५॥

स्त्री के मरने पर परलोक में उसके पित को छोड़ पिता, पुत्र, भाईबन्धु, माता, सखीसहेलियों में से कोई भी उसके काम नहीं त्र्याता। स्त्री के लिए क्या इस लोक में त्रीर क्या परलोक में पित ही सब कुछ है।।।।

यदि त्वं पश्थितो दुर्गं वनमद्यैव राघव। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्नन्ती कुशकण्टकान् ॥६॥

यदि तुम आज ही वन को जा रहे हो, तो मैं तुम्हारे आगे-आगे कुश और काँटों को हटा रास्ता साफ करती पैदल ही चलूँगी।।६॥

ई॰र्यारोषो बहि॰कृत्य भुक्तशेषमिवोदकम्। नय मां वीर विस्नब्धः १ पापं मिय न विद्यते॥७॥

हे बीर ! ईब्बी श्रीर रोष को त्याग कर नि:शङ्क हो मुक्ते अपने साथ ले चलो। क्योंकि मुक्तमें कोई ऐसा पाप नहीं है, जो मेरे यहाँ छोड़ने के लिए पर्याप्त कारण कहा जा सके।।।।।

प्रसादाग्रैर्विमानैर्वा वैहायसगतेन वा। सर्वावस्थागता भर्तु: पादच्छाया विशिष्यते॥८॥

१ विस्रब्धः—िनःशङ्कः । (गो०) २ वैहायसगतेन—ग्रिश्मिय्बच्टेश्वय सिद्धि सम्पन्नोचितविहायस्सम्बन्धि गमनाद्वा । (गो०) ३ पादच्छाया—पाद-सेवा । (गो०)

चक्रवर्ती राजाओं के महलों में वास करने से अथवा स्वर्ग के विमानों में रहने से अथवा आठों प्रकार के अणिमादि ऐश्वर्यों की प्राप्ति से जो सुख प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक सुख स्त्री को पति की सेवा करने में प्राप्त होता है।।।।।

अनुशिष्टाऽस्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम् । नास्मि सम्प्रति वक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया ॥९॥

स्त्री को अपने पति के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए—यह वात मुक्ते मेरे माता-पिता ने अनेक प्रकार से समका दिया है। अतः इस विषय में मुक्ते अधिक बतलाने की आवश्यकता नहीं है।।।।

अहं दुर्म गमिष्यामि वनं पुरुपवर्जितम्। नानामृगगणाकीण शाद् छटकसेवितम्॥१०॥

मैं निश्चय ही तुम्हारे साथ उस निर्जन वन में चल्ँगी जो नाना भाँति के बनैले जीवों से पूर्ण और शार्द्र ल एवं वृकादि (भेड़ियों) से सेवित है।।१०।।

सुखं वने विवत्स्यामि यथैव भवने पितुः। अचिन्तयन्ती त्रींव्लोकांश्चिन्तयन्ती पतित्रतम् ॥११॥

हे स्वामिन्! मैं वन में बड़े सुख से वैसी ही रहूँगी जैसे मैं अपने पिता के घर में सुख से रहती थी। वहाँ मुक्ते केवल पितसेवा ही की चिन्ता रहेगी। मैं तीनों लोकों के सुख की कभी कल्पना भी अपने मन में उदय न होने दूँगी।।११॥

१ विविधाश्रयम्—विविधप्रकारम् । (गो०)

ग्रुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी? । सह रंस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥१२॥

हे वीर ! मैं नित्य नियमपूर्वक काम-भोग-विवर्जिता हो आपके साथ उन मधुर गन्धयुक्त वनों में विचरूँगी ॥१२॥

त्वं हि कर्तुं वने शक्तो राम सम्परिपालनम् । अन्यस्यापि जनस्येह किं पुनर्मम मानद ॥१३॥

हे प्राणनाथ ! जब तुम वन में असंख्य मनुष्यों का भरण-पोषण करने का भार उठा सकते हो, तब क्या आप मुक्त अकेली की रज्ञा न कर सकोगे ? ।।१३।।

सह त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशय: । नाहं शक्या महाभाग निवर्तियतुमुद्यता ॥१४॥

हे महाभाग! मैं भी आज अवश्य तुम्हारे साथ वन चल्रेंगी। तुम मेरे इस उत्साह को भंग नहीं कर सकते। अथवा अब तुम निषेध न करो॥१४॥

फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशय:। न ते दु:खं करिष्यामि निवसन्ती सह त्वया॥१५॥

मैं वन में उत्पन्न फल-मूलों ही से नित्य अपना निर्वाह कर तुम्हारे साथ वन में रहूँगी और तुमको कब्ट न दूँगी।।१४।।

> इच्छामि सरितः शैलान्यस्वलानि वनानि च। द्रब्दुं सर्वत्र निर्भाता त्वया नाथेन धीमता॥१६॥

१ ब्रह्मचारिणी -कामभोगविवर्जिता। (गो॰)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

मैं तुम जैसे बुद्धिमान् प्राणनाथ से रिचता होकर भीलों, पहाड़ों, तालाबों ख्रोर वन को निःशङ्क हो देखना चाहती हूँ ॥१६॥ हंसकारण्डवाकीणीः पद्मिनीः साधुपुष्पिताः। इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण सङ्गता ॥१७॥

मैं चाहती हूँ कि तुम जैसे वीर के साथ हंस खीर कारगड़व पित्तियों से सेवित खीर सुन्दर फूली हुई कमिलिनियों से युक्त तड़ागों को सुखपूर्वक अर्थात् भली भाँति देखूँ ॥१७॥

> अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यं यतव्रता । सह त्वया विशालाक्ष रस्ये परमनन्दिनी ॥१८॥

हे विशालाच ! उनमें मैं नित्य तुम्हारे साथ स्नान करूँगी श्रीर परम श्रानन्द के साथ जलकीड़ा भी करूँगी ॥१८॥

एवं वर्षसहस्राणां शतं वाऽहं त्वया सह। व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि न हि मे मतः॥१९॥

इस प्रकार तुम्हारे साथ चाहे हजारों वर्ष भी क्यों न व्यतीत हो जायँ, मुक्ते न जान पड़ेंगे। तुम्हारे साथ रहने के सुख के सामने स्वर्गसुख भी मुक्ते पसन्द नहीं है।।१६॥

स्वर्गेंऽपि च विना वासो भविता यदि राघव । त्वया मम नरव्यात्र नाहं तमपि रोचये॥२०॥

हे राघव ! यदि तुम्हारे बिना मुक्ते स्वर्ग में रहना पड़े, तो हे नरव्याञ्च ! मुक्ते वह भी पसन्द नहीं है ॥२०॥ अहं गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं

मृगायुतं वानरवारणैयु तम्।

### वने निवत्स्यामि यथा पितुर्ग्रहे तवैव पादाबुपगृह्य संयता ॥२१॥

में तो तुम्हारे साथ उस दुर्गम वन में चलूँगी, जो हिरनों से युक्त और बन्दरों तथा हाथियों से सेवित है। तुम्हारी चरणसेवा करती हुई मैं वहाँ उसी प्रकार सुखपूर्वक रहूँगी जिस प्रकार मैं अपने पिता के घर में सुख से रहती थी।।२१॥

अनन्यभावामनुरक्तचेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चिताम्। नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां

न ते मयाऽतो गुरुता भविष्यति ॥२२॥

मैं तो तुमको छोड़ अन्य किसी को नहीं जानती। मेरा मन तुम्हों में अनुरक्त है। अतः यदि तुमसे विछोह हुआ, तो मैं अपने प्राण त्यागने को तैयार हूँ। हे नाथ! मेरी प्राथना स्वीकार कर मुफ्ते अपने साथ लेते चलें। मेरा कुछ भी भार तुमको उठाना न पड़ेगा।।२२।।

> तथा ब्रुवाणामि धर्मवत्सलो । न च स्म सीतां नृवरो निनीषति । उवाच चैनां बहु सन्निवर्तने वने निवासस्य च दुःखितां प्रति॥२३॥

> > इति सतविंशः सर्गः ॥

१ धर्मवत्सलः —कान्तावलेशासहिष्णुः । (गो०) २ निनीषति — नेतु-मिच्छति । (गो०) सीता जी के इस प्रकार श्रमुत्तय विनयपूर्वक प्रार्थना करने पर भी सीता जी को किंद्रत देखने में श्रसमर्थ श्रीरामचन्द्र जी जानकी जी को श्रपने साथ वन में ले जाने को राजी न हुए। प्रत्युत वनवास के श्रनेक कंद्रों का वर्णन कर, जिससे जानकी जी वन जाने का विचार छोड़ दें, बोले।।२३॥

त्रयोध्याकाएड का सत्ताइसवाँ सर्ग समाप्त हुत्रा।

-:0:-

# अष्टाविंशः सर्गः

-:0:--

स एवं ब्रुवतीं सीतां धर्मवत्सलः। न नेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुःखानि चिन्तयन्॥१॥

धर्मज्ञ श्रौर धर्मवत्सल श्रीरामचन्द्र जी वन के कष्टों को स्मरण कर सीता जी के बहुत कहने पर भी उनको श्रपने साथ वन ले जाने को राजी न हुए।।१।।

सान्त्वियत्वा पुनस्तां तुवाष्पपर्याकुलेक्षणाम् ॥ निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच ह ॥२॥

रोतो हुई जानकी जी को उन्होंने फिर समकाया श्रीर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने वन न जाने के लिए सीता से यह कहा।।२।।

सीते महाकुलीनाऽसि धर्मे च निरता सदा। इहाचरस्व धर्म त्वं मा यथा मनसः सुखम्।।३॥

अ पाठान्तरे —बाष्पदूषितलोचनाम् ।

हे सीते ! तू बड़े कुलीन घर की लड़की है और सदा धर्मपालन में निरत रहती है। अतः यहीं रह कर धर्माचरण कर, जिससे मेरा मन सुखी हो।।३॥

सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वयाऽवले । वने दोषा हि वहवी वसतस्तानिवोध में ॥४॥

हे अबले सीते ! मैं जो कहता हूँ तू वही कर । वनवास में बड़े-बड़े कष्ट होते हैं । मैं बतलाता हूँ, तू उन्हें सुन ॥४॥

सीते विमुच्यतामेषा वनवास कृता मितः। बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यभिधीयते॥५॥

हे सीते ! तू अपने वन जाने के विचार को त्याग दे। क्योंकि वनवास में बड़े-बड़े कष्ट हैं। वन को कान्तार इसीलिए कहते हैं कि वह जाने के योग्य नहीं है।।।।।

हितबुद्धचा खतु वचो मयैतद्भिधीयते। सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम्॥६॥

मैं तेरी भलाई के लिए ही कहता हूँ। यन में कभी कुछ भी सुख नहीं है। प्रत्युत वहाँ सदा कव्ट ही कब्ट हैं।।६।।

गिरिनिर्भरसम्भूता गिरिकन्दरवासिनाम्।

सिंहानां निनदा दु:खा:१ श्रोतुं दु:खमतो वनम् ॥७॥

क्योंकि पवतों से निकली हुई निदयों को पार करना महा-कष्टदायी है, फिर पहाड़ों की गुफाओं में रहने वाले सिंहों की दहाड़ सुनने से बड़ा कब्ट होता है। अतः वन में कष्ट ही कब्ट हैं।।६॥

१ दुःखाः-दुःखकराः। (गों०)

क्रीडमानाश्च विस्नव्धा मत्ताः श्र्न्ये महामृगाः । दृष्टा सम्भिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम् ॥८॥

हे सीते! निर्जन वन में निःशङ्क हो क्रीड़ा करने वाले अनेक वनजन्तु मनुष्य को देखते ही मार डालने के लिए आक्रमण करते हैं, अतः वनवास बड़ा कष्टदायी है।।=।।

सग्राहाः सरितश्रेव पङ्कवत्यश्र दुस्तराः। मत्तरिप गजैर्नित्यमतो दुःखतरं वनम् ॥९॥

फिर निद्यों में मगर-घिष्णिल रहते हैं श्रीर उनमें दलदल रहने से उनको पार करना भी बड़ा किठन है। इन दलदलों में यदि फँस जाय, तो हाथी का भी निकलना श्रसम्भव है। फिर वन में बड़े-बड़े मत्त गज भी घूमा करते हैं। श्रतः वनवास बड़ा कष्ट-दायी है।।।।

लताकण्टकसङ्कीर्णाः कुकवाक्र्पनादितः । निरपाश्र सुदुर्गाश्र मार्गा दुःखमतो वनम् ॥१०॥

प्रायः वनों के मार्ग पैर में लिपट जाने वाली वेलों और पैर में चुभ जाने वाले काँटों से पूर्ण रहते हैं और वहाँ वनकुक्कुट (वन मुर्ग) बोला करते हैं। रास्तों में दूर तक पीने को जल भी नहीं मिलता। वन के रास्ते बड़े भयद्भर होते हैं। अतः वन में बड़े क्लेश होते हैं। १०।।

सुष्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले। रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्माद्दुःखतरं वनम् ॥११॥

दिन भर के थकेमाँ दे बनवासी को रात के समय सोने के लिए कोमल गद्दे-तिकये नहीं, किन्तु अपने आप सूख कर गिरी

हुई पत्तियाँ विद्या कर उन पर सोना पड़ता है । वहाँ पलंग नहीं मिलता प्रत्युत जमीन ही पर लेटना पड़ता है। अपतएंव वन-वास बड़ा कब्टप्रद है।।११॥

अहारात्रं च सन्तोषः कर्तव्यो नियतात्मना । फलैर्ट्कशावपतितै: सीते दु:खमतो वनम् ॥१२॥

हे सीते ! भोजन की अन्य वस्तुओं पर मन न चला, सायं प्रातः वृत्तों से गिरे हुए फल खा कर ही सन्तोष करना पड़ता है। श्रतः वन में कब्ट हैं।।१२।।

उपवासर्च कर्तव्यो यथापाणेन मैथिलि । जटाभाररच कर्तव्यो वल्कलाम्बरधारिणा ॥१३॥

हे मैथिलि ! बन में यथाशक्ति उपवास भी करना पड़ता है और वृक्ष की छाल, वस्त्रों की जगह पहननी पड़ती है।। १३।।

देवतानां पितृणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकम्।

प्राप्तानामतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम् ॥१४॥

वहाँ देवताओं स्रोर पितरों तथा समय पर स्राए हुए स्रतिथियों का विधिपूर्वक नित्य पूजन करना पड़ता है ॥१४॥

ार्यसिर्भिषेकर्च काले काले च नित्यशः।

चरता नियमेनैव तस्मादु:खतरं वनम् ॥१५॥ नियमपूर्वक रहने वालों को नित्य (किसी ऋतु-विशेष में नहीं ) समय-समय पर तीन बार स्तान करने पड़ते हैं। श्रतः वन में बड़ा क्लेश है ॥१४॥

१ त्रहोरात्रं — सायं प्रातश्च । (गो०) २ नियंतात्मना — नियंतमनस्केन। इतरानभिलाषिरोत्यर्थः। (गो०) ३ यथाप्रारोन-यथाशक्त्या। (गो०)

### उपाहाररच कर्तव्यः कुसुमैः स्वयमाहतैः। आर्षेण विधिना वेद्यां वाले दुःखमतो वनम् ॥१६॥

हे बाले ! वन में अपने हाथ से फूल तोड़ कर, ऋषियों की बतलाई हुई विधि से वेदी की पूजा करनी पड़ती है, इस लिए वन में क्लेश ही क्लेश हैं ॥१६॥

यथालब्धेन सन्तोपः कर्तव्यस्तेन मैथिलि । यताहारैर्वनचरैर्नित्यं दुःखमतो वनम् ॥१७॥

वनवासी को जो कुछ श्रौर जितना भोजन के लिए मिले, उतने ही नित्य नियत श्राहार से उसको सन्तोष करना पड़ता है। श्रुता वनवास बड़ा कष्टदायी है।।१७॥

अतीव वातास्तिमिरं बुग्रुक्षा चात्र नित्यशः। अयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम् ॥१८॥

वनों में बड़ी श्राँधी चला करती हैं, श्रूँधेरा भी छा जाता है, नित्य ही भूख भी बहुत श्रधिक लगती है श्रीर वहाँ श्रीर भी श्रनेक भय के कारण उपस्थित रहते हैं। श्रतः वनवास वड़ा कष्टदायी है।।१८।।

सरीस्रपाश्च<sup>१</sup> वहवो वहुरूपाश्च<sup>२</sup> भामिनि । चरन्ति पृथिवीं दर्पात्ततो दुःखतरं वनम् ॥१९॥

हे भामिनि ! वन में बड़े मोटे-मोटे पहाड़ी साँप या अजगर बड़े दर्प के साथ घूमा करते हैं। अतः वनवास वड़ा कष्टदायी है।।१६॥

१ सरीसपाः — गिरिसपाः । (गो॰) २ वहुरूपाः — पृथुशारीराः (गो॰)।

नदीनिलयनाः सर्पा नदीकुटिलगामिनः। तिष्ठन्त्याष्ट्रत्य पन्थानं ततो दुःखतरं वनम्।।२०॥

बहाँ निद्यों में रहने वाले, साँप जो नदी ही की तरह टेढ़ी-मेढ़ी चाल से चला करते हैं, मार्ग रोक कर सामने खड़े हो जाते हैं। अतएव वनवास बड़ा दु:खदायी है ॥२०॥

पतङ्गा दृश्चिका कीटा दंशाश्च मशकै: सह। वाधन्ते नित्यमवले तस्माद्दु:खतरं वनम्।।२१।।

हे अबले ! वहाँ फतंगे, बिच्छू, कोड़े, बनैले मिक्खयाँ, मच्छर आदि नित्य हो सताया करते हैं। अतएव वनवास बड़ा क्लेश-कारक है।।२१॥

दुमाः कण्टिकनश्चैव कुशकाशाश्च भामिनि । वने व्याकुलशाखाग्रास्तेन दुःखतरं वनम् ॥२२॥

ह भामिनी! काँटे और कुशकाश की तरह पत्तों और बनैले वृत्तों से सारा वन भरा हुआ है। अतः वनवास वड़ा कप्टकारक है।।२२॥

कायक्लेशाइच बहवो भयानि विविधानि च । अरण्यवासे वसतो दुःखमेव ततो वनम् ॥२३॥

फिर वन में रहने से अनेक शारीरिक क्लेश होते हैं और नाना प्रकार के भय उत्पन्न हुआ करते हैं। अतएव वनवास बड़ा दु:खदायी है ॥२३॥

क्रोधलोभौ विमोक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मितः। न भेतव्यं च भेतव्ये नित्यं दुःखमतो वनम् ॥२४॥

१ सत्यव्रतं -- ग्रमोधव्रतं । (गो०) २ व्यलीकं -- ग्रिपयं । (गो०)

श्राच्या स्मि: Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

हे सीते ! वन में, क्रोध श्रोर लोभ को त्याग कर तप में मन लगाना पड़ता है। डरने योग्य वस्तुश्रों से भी डरना नहीं होता— श्रवः वनवास दु:खप्रद है।।२४॥

तदलं ते वनं गत्वा क्षमं न हि वनं तव। विमृशन्निह पश्यामि बहुदोषतरं वनम्॥२५॥

श्रतः तू वन जाने की इच्छा मत कर, क्योंकि तेरे वसने योग्य वन नहीं है। मैं जब विचार करता हूँ, तब मुक्ते वनवास में कष्ट ही कष्ट दिखलाई पड़ते हैं।।२४।।

> वनं तु नेतुं न कृता मतिस्तदा वभूव रामेण यदा महात्मना। न तस्य सीता वचनं चकार त-त्ततोऽब्रवीद्राममिदं सुदु:खिता॥२६॥

> > इति ऋष्टाविशः सर्गः ॥

इस प्रकार जब सीता जी की श्रीरामचन्द्र जी ने वन में ले जाना न चाहा, तब सीता जी उनकी इस बात को न मान कर और अत्यन्त दुःसी हो, यह बोली ॥२६॥

अयोध्याकाएड का अहाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ।

-:0:-

## एकोनत्रिंशः सर्गः

एत्तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दु:खिता। पसक्ताश्रमुखी मन्दमिदं वचनमन्नवीत् ॥१॥ श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार के वचन सुन सीता जी दु:खी हुई छौर रो कर, धीरे-धीरे कहने लगीं ॥१॥

ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति। गुणानित्येव तान्वीक्षेक्ष तव स्नेहपुरस्कृतान् ॥२॥ हे राम! वनवास के जो दोष तुमने बतलाए, वे सब तुम्हारे

स्नेह के सामने मुफ्ते गुए दिखलाई पड़ते हैं ॥२॥

प्गाः सिंहा गनारचैव शाद् छाः शरभास्तथा<sup>१</sup>। पक्षिण: समराश्चैव ये चान्ये वनचारिण: ॥३॥

म्म, सिंह, गज, शार्ट् ल, शरभ ( श्राठ पैर का एक वनजन्तु-विशेष ) पत्ती श्रीर नील गाएँ तथा श्रन्य वन में रहने वाले जीव-जन्त ॥३॥

अदृष्ट्यपूर्वरूपत्वात्सर्वे ते तव राघव। रूपं दृष्टाऽपसपेंयुर्भये सर्वे हि बिभ्यति ॥४॥

स्वयं ही, हे राघव ! तुम्हारे इस अपूर्व रूप को देख और भयभीत हो, भाग जायँगे। क्योंकि तुमसे तो सब ही इरते हूं ॥४॥

१ शरभा:--ग्रब्टपादमृगा:। (गो०) श्रुमरा: - गवया:। (गो०) पाठान्तरे—तान्विद्धः तान्मन्ये ।

त्वया च सह गन्तव्यं मया गुरुजनाइया। त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम्॥५॥

मुमको बड़े लोगों का यह आदेश है कि मुमे सदा तुम्हारे साथ अवश्य चलना चाहिए। नहीं तो मुमे तुम्हारे वियोग में आख त्याग देना पड़ेगा॥॥॥

न च मां त्वत्समीपस्थामपि शक्रोति राघव। सुराणामीश्वरः शक्रः प्रधर्षयितुमोजसा॥६॥

जब कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तब देवताओं के स्वामी इन्द्र भी अपने पराक्रम से मेरा कुछ नहीं कर सकते ॥६॥

पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यित जीवितम्। काममेवंविधं राम त्वया मम विदर्शितम्॥७॥

हे राम! तुम्हीं ने तो मुक्ते यह बात बतलाई है कि पतिव्रता स्त्री पति बिना नहीं जी सकती।।।।।

अथ वापि महामाज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतम् । पुरा पितृगृहे सत्यं वस्तव्यं किल मे वने ॥८॥

हे महाप्राज्ञ ! पिता के घर रहते समय ज्योतिषी ब्राह्मणों से मैंने यह बात सुनी थी कि मुक्ते वन में निश्चय ही रहना पड़ेगा।।।।।

हिजातिभ्यः श्रुत्वाहं वचनं पुरा । वनवासकृतोत्साहा नित्यमेव महाबस्र ॥९॥

१ लच् िम्यः — सामुद्रिकलच् गात्रेम्यः । ( गो॰ )

हे महाबलवान ! सामुद्रिक जानने वाले ब्राह्मणों को कहते मैं पहले ही यह सुन चुकी हैं। अतः वन जाने का मेरा उत्साह तभी से हैं। हा।

आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः स मया किल । सा त्वया सह तत्राहं यास्यामि प्रिय नान्यथा ॥१०॥

सो बनवास की आज्ञा मुक्ते अवश्य लेनी ही चाहिए। अतः हे प्रिय ! मैं तुम्हारे साथ चल्ँगी । इसके विपरीत नहीं हो सकता॥१०॥

> कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि सह त्वया। कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवागभवतु द्विनः॥११॥

तुम्हारे साथ वन जाने ही से मैं गुरुजनों की आज्ञापालन करने वाली हो सकूँगी। ब्राह्मणों की भविष्यद्वाणी के सत्य होने का यह समय भी उपस्थित हो गया है।।११॥

वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल । प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषेरकृतात्मभिः? ॥१२॥

हे वीर ! यह मुक्ते मालुम है कि वनवास में बड़े-बड़े कब्ट होते हैं; किन्तु ये दुःख होते उन्हीं को हैं, जो अजितेन्द्रिय हैं। (न कि तुम सरीखे पुरुषों के साथ)॥१२॥

कन्यया च पितुर्गेहे वनवास: श्रुतो मया। भिक्षिण्या: साधुद्रत्ताया # मम मातुरिहान्नत: ॥१३॥

१ त्रकृतात्मिः — त्रशिच्तिमनस्कैः । (गो॰) २ भिच्चिययाः — तापस्याः । (गो॰) \* पाठान्तरे — शमवृत्तायाः । जब मैं पिता के घर थी; तब मैंने एक साधुवृत्ति वाली तपस्विनी के मुख से; माता के सामने अपने इस वनवास की बात सुनी थी।।१३॥

प्रसादितश्च वै पूर्व त्वं वै वहुविधं प्रभो। गमनं वनवासस्य काङ्क्षितं हि सह त्वया॥१४॥

हे प्रभो ! कई बार वनकोड़ा के लिए मैं तुमसे प्रार्थना भी कर चुकी हूँ; सो अब वह अवसर (अपने आप) आया है; अतः मेरी प्रार्थना मान मुक्ते अपने साथ ले चलिए ॥१४॥

कृतक्षणाऽहं १ भद्रं ते गमनं प्रति राघव। वनवासस्य श्र्रस्य चर्या हि मम रोचते॥१५॥

हे राघव! तुम्हारा मङ्गल हो । सो (अब) तुम्हारे साथ वन जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और वनवास में तुम्हारी सेवा भी करना मुक्त बहुत रुचता है ॥१४॥

गुद्धात्मन् में मभावाद्धि भविष्यामि विकल्मपा । भर्तारमनुगच्छन्ती भर्ता हि<sup>४</sup> मम दैवतम् ॥१६॥ हे ईर्ष्यादि हरित खामिन् ! अपने प्रीतियुक्त स्वभाव से तुम्हारे पीछे गमन करती हुई, मैं पापरहित हो जाऊँगी। क्योंकि यह प्रसिद्ध बात है कि मेरे लिए तुम ही मेरे देवता हो ॥१६॥

प्रतिर्धि अयुवते पुण्या बाह्मणानां तपस्विनाम् ॥१७॥

१ कृतच्या--प्रातावसरा। (रा०) २ शूरस्व — तव। ३ शुद्धात्मन् — ईंब्यांदिरहितं (गो०) ४ प्रेमभावात् —प्रेमस्वभावात्। (गो०) ५ हिः — असिद्धौ। (गो०) ६ कल्याणः —शोभनः। (गो०) \* पाठान्तरे — यशस्वनाम्।

(इस लोक का तो कहना ही क्या है) परलोक में भी मैं तुम्हारे ही साथ रह कर, शोभा को प्राप्त होऊँगी। यह बात मैंने यशस्वी पिवत्र ब्राह्मणों के मुख से सुनी है।।१७।।

इह लोके च पितृभिर्या स्त्री यस्य महामते। अद्भिर्दत्ता स्वधर्मेण १ मे त्यभावेऽपि तस्य सा॥१८॥

इस लोक में विवाहों की विधि के अनुसार पिता जिस स्त्रीं को जिस पुरुष को दे देता है, परलोक में भी वही स्त्री उस पुरुष को होती है।।१८॥

एवमस्मात्स्वकां नारीं सुदृत्तां हि पतिव्रताम्। नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां केनेह हेतुना ॥१९॥

अत: अपनी सदाचारिणी प्रतिवृता स्त्री मुक्तको अपने साथ ले चलना आपको क्यों नहीं रुचता ? इसका कारण क्या है ? ॥१६॥

> भक्तां पतित्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः। नेतुमईसि काकुत्स्य समानसुखदुःखिनीम् ॥२०॥

हे काकुत्सथ ! तुममें पूर्ण भक्ति रखने वाली, दीन, सुख-दुःखा में समान रहने वाली श्रीर तुम्हारे सुख में सुखी तथा तुम्हारे दुःख से दुःखी मुक्तको तुम अपने साथ ले चलो।।२०॥

> यदि मां दु:खितामेवं वनं नेतुं न चेच्छिस । विषमित्रं जलं वाइमास्थास्ये मृत्युकारणात् ॥२१। ।

१ स्वधमें ग्-स्वस्ववर्गीत ब्राह्मदिववाहविधना। (गो०)

यदि तुम मुक्त दुः खिनी को अपने साथ वन न ले चलोगे, तो मैं विष खा कर या अग्नि में जल कर अथवा पानी में डूव कर, प्राण दे दूँगी।।२१॥

एवं बहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति । नातुमेने महाबाहुस्तां नेतुं विजनं वनम् ॥२२॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के साथ वन जाने के लिए सीता जी बहुत प्रार्थना करती थीं, परन्तु श्रीरामचन्द्र उनकी श्रपने साथ विजन वन में ले जाने को राजी नहीं होते थे।।२२।।

एवमुक्ता तु सा चिन्तां मैथिली समुपागता। स्नापयन्ती गामु<sup>१</sup>णैरश्रुभिर्नयनच्युतै: ॥२३।

तब सीता जी श्रीरामचन्द्र जी की श्रसम्मत देख, श्रात्यन्त चिन्तित हुई श्रीर उनके नेत्रों से निकली हुई गरम-गरम अशुधारा पृथ्वी को तर करने लगी—श्रथीत् उनके श्राँसुश्रों से वहाँ की जमीन तर हो गई।।२३।।

चिन्तयन्तीं तथा तां तु निवर्तियतुमात्मवान् । कोधाविष्टां च ताम्रोष्ठीं क्षकाकुत्स्थो बहसान्त्वयत् ॥२४॥

इति एकोनित्रशः सर्गः ॥

सीता जी को चिन्तित और मारे क्रोध के लाल-लाल ऑठ किए देख श्रीरामचन्द्र जी ने सीता जी को बहुत समकाया, जिससे वे उनके साथ वन न जायँ॥२४॥

अयोध्याकाएड का उन्तीसवाँ सर्गे समाप्त हुआ।।

-10:-

१ गी-भुवं। (गो॰) \* पाठान्तरे-कुचावुष्गैः।

### त्रिंशः सर्गः

सान्त्व्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा। वनवासनिमित्ताय भर्तारमिद्मब्रवीत ॥१॥

साथ वन न चलने के लिए सीता को श्रीरामचन्द्र जी ने बहुत तरह से समकाया, किन्तु सीता ने उनके साथ वन जाने के लिए फिर अपने पति से यह कहा ।।१।।

सा तमुत्तमसंविद्या सीता विपुलवक्षसम् । प्रणयाचाभिमानाच परिचिक्षेप राघवम् ॥२॥

वीरवर श्रीरामचन्द्र जी से डर के मारे काँपती हुई जानकी ने, प्रेम और अभिमान के साथ, उपहासपूर्ण (ये) वचन कहे ॥२॥

किं त्वाडमन्यत वैदेहः पिता में मिथिलाधिपः।

राम जामातरं पाष्य स्त्रियं पुरुषविग्रहम् ॥३॥

हेराम ! यदि मेरे पिता मिथिलेश यह जानते कि तुम आकार-मात्र के पुरुष हो व्यवहार में स्त्री हो, तो वे कभी मेरा विवाह तुम्हारे साथ कर तुमको अपना दामाद न बनाते । ( अर्थात् तुम पुरुष हो कर वन में मेरी रचा न कर सकोगे—यह कहना तुम जैसे वीरवर पुरुष को शोभा नहीं देता।)॥३॥

अनुपं बत लोकोऽयमज्ञानाद्यद्धि वक्ष्यति । तेजो नास्ति परं राम तपतीव दिवाकरे ॥४॥

१ उत्तमसंविग्ना — अत्यन्तं कम्पमाना । (गो॰) २ विपुलवज्ञसम् — भूरमिति यावत् । (गो॰) ३ परिचिज्ञेप — सोपहासवचनमुक्तवती। (रा॰)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

खेद की की बात है! लोग अज्ञानवश कहने लगे कि, राम सूर्य के समान तेजस्वी देख पड़ते हैं, किन्तु इनमें वास्तव में तेज हैं नहीं ॥४॥

किं हि कृत्वा विषष्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते। यत्परित्यक्तुकामस्त्वं मामनन्यपरायणाम् ॥५॥

हे राम ! तुम किस लिए इतने उदास हो रहे हो अथवा तुम किस बात के लिए इतने डर रहे हो कि जो मुफ्त जैसी अपनी अमनन्य भक्ता को यहाँ छोड़ कर, वन जाना चाहते हो ॥४॥

द्युमत्सेनसुतं वीर सत्यवन्तमनुत्रताम्। सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीम्।।६॥

वीरवर राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान में सावित्री के तुल्य मुक्ते भी अपने वश में जानो । अर्थात् द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान के पीछे-पीछे सावित्री जैसे वन को गई थी, वैसे ही मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे चल्रूँगी ॥६॥

न त्वहं मनसाऽप्यन्यं द्रष्टास्मि त्वहतेऽनघ। त्वया राघव गच्छेयं यथान्या कुलपांसनी॥७॥

हे अन्य ! मैंने तुमको छोड़, परपुरुष को देखने की कभी मन में कल्पना भी नहीं की । जैसी कि कुलकलिंक्कनो स्त्रियाँ परपुरुष रत होती हैं, वैसी मैं नहीं हूँ। अतः मैं तुम्हारे साथ चलुँगी।।।।।

स्वयं तु भार्या कौमारीं चिरमध्युषितां सतीम्। शैलूष<sup>१</sup> इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥८॥

१ शैलूप--जायाजीव। (गो॰)

हे राम ! बहुत दिनों से तुम्हारे पास रहने वाली, कीमारा-वस्था ही में तुम्हारे साथ विवाहित, मुक्त सती—पतिव्रता को, नट की तरह भिन्नपुरुष (अर्थात् भरत) के पास छोड़ना क्यों चाहते हो ? ॥=॥

यस्य पथ्यं च रामात्थ यस्य चार्थेऽवरुव्यसे।
त्वं तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदाऽनघ ॥९॥

हे अनघ ! तुम जिसका हित चाहते हो और जिसके कारण तुम्हारे राज्याभिषेक में वाधा पड़ी हैं (अर्थात् कैकेयी और भरत ) उसके वश में और उसके आज्ञाकारी तुम्हीं बनो । मैं उसके वश में होना अथवा उसकी आज्ञानुवर्तिनी बन कर (यहाँ) रहना नहीं चाहती ॥ ।।।

स मामनादाय वनं न त्वं प्रस्थातुमईसि। तपो वा यदि वाऽरण्यं स्वर्गी वा स्यात्त्वया सह ॥१०॥

अतः तुम मुक्ते अपने साथ ही वन में ले चलो । चाहे तुम तप करो, चाहे तुम वनवास करो और चाहे स्वर्गवास—मुक्ते तो तुम्हारे साथ ही रहना उचित है ॥१०॥

न च मे भविता तत्र करिचत्पथि परिश्रमः।

पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारशयनेष्विवश ॥११॥

मुक्ते मार्ग चलने में कुछ भी परिश्रम न होगा। प्रत्युत तुम्हारे पीछे-पीछे चलने में मुक्ते ऐसा सुख जान पड़ेगा जैसा कि बागी में घूमने-फिरने में अथवा तुम्हारे साथ शयन करने से प्राप्त होता है।।११।।

१ विहारशयनेष्विव — विहार: परिक्रमः, उद्यानसञ्चार इति । "विहारस्तु परिक्रमः" इत्यमरः । (गो०)

कुशकाशशरेषीका ये च कण्टिकनो द्रुमाः । तुलाजिनसमस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया ॥१२॥

हे राम ! कशकाश, सरपत, मूँज तथा अन्य और भी जो कटीले वृत्त हैं, व तुम्हारे साथ रास्ता चलने पर मुक्ते रुई और मृगचर्म की तरह कोमल जान पड़ेंगे ॥१२॥

महावातसमुद्धूतं यन्मामपकरिष्यति । रजो रमण तन्मन्ये पराध्यमिव चन्दनम् ॥१३॥

हे राम! श्राँधी से उड़ कर जो धूल मेरे शरीर पर श्रा कर पड़ेगी, उसे मैं तुम्हारे साथ रह कर, उत्तम चन्दन के समान सममूँगी ॥१३॥

शाद्वलेषु यथा शिश्ये वनान्ते वनगोचर । कुथास्तरणतल्पेषु कि स्यात्सुखतरं ततः ॥१४॥

में जब तुम्हारे साथ हरी-हरी घास के बिछीने पर सोईंगी, तब मुक्ते पतंग पर बिछे हुए, मुलायम गलीचे पर सोने जैसा सुख प्राप्त होगा ॥१४॥

पत्रं मृलं फलं यच्वमल्पं वा यदि वा बहु । दास्यसि स्वयमाहृत्य तन्मेऽमृतरसोपमम् ॥१५॥

जो कुछ थोड़े अथवा बहुत शाक या फल तुम स्वयं ला दिया करोगे, वे ही मुक्ते अमृत जैसे स्वादिष्ट जान पड़ेंगे ॥१४॥

न मातुर्न पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः।
श्वार्तवान्युपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च॥१६।।

१ श्रातंबानि —तत्त्वद्रनुसमुत्वज्ञानि । (गो०)

वन में ऋतुफलों का ऋौर ऋतुपुष्पों का उपभोग करती हुई में न तो मा की, न बाप की और न घर की ही याद कहाँगी ॥१६॥

न च तत्र गतः किञ्चिद्द्रब्दुमईसि विपियम्।

मत्कृते न च ते शोको न भविष्यति दुर्भरा ॥१७॥ भेरे कारण वन में तुमको न तो कुछ भी क्लेश होगा और न तुमको शोच ही वाधा देगा छोर न मुक्ते खिलाने-पिलाने की चिन्ता ही तुमको करनी पड़ेगी॥१७॥

यस्त्वया सह सं स्वर्गी निरयो यस्त्वया विना। इति जानन्परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह ॥१८॥

बहुत कहाँ तक कहूँ। तुम्हारे साथ रहने में मुक्ते सर्वत्र स्वर्ग के समान सुख है और तुम्हारे बिना सब जगह नरक के समान दु:ख है। वस, तुम यही विचार कर और प्रसन्नतापूर्वक मुक्ते अपने साथ वन में ले चलो।।१८।।

अथ मामेवमञ्यग्रां वनं नैव नयिष्यसि। विषमद्येव पास्यामि मा विशं द्विषतां वशम्॥१९॥

यदि तुम मुफे, जिसे वन सम्बन्धी किसी भी बात का भय नहीं है, अपने साथ ले चलने को राजी न हुए, तो मैं तुम्हारे ही सामने विष पी कर प्राण त्याग दूँगी— किन्तु वैरियों की हो कर, मैं यहाँ न रहूँगी।।१६॥

पश्चादिप हि दु:खेन मम नैवास्ति जीवितम्। उजिभातायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम्।।२०॥

१ त्र्रव्ययां—वनगमन् विषयभी तिरहिताम्। (गो॰)

हे नाथ ! तुम्हारे जाने के बाद भी तो दुःख से मुक्ते मरना ही है। तुम्हारे द्वारा परित्यक्ता, मुक्त जैसी के लिए तो मरना ही श्रच्छा है।।२०॥

इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तमिप नोत्सहे। किं पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता॥२१॥

मैं तुम्हारे वियोग के शोक को मुहूर्त्त भर भी नहीं सह सकती, तब चौदह वर्षों के वियोगजन्य दुःख को मैं क्यों कर सह सकूगी।।२१॥

इति सा शोकसन्तप्ता विलप्य करुणं बहु। चुक्रोश पतिमायस्ता भृशमालिङ्गच सस्वरम्॥२२॥

सीता जी शोक से सन्तप्त हो, वारंबार करुणापूर्ण विलाप कर जीर श्रीरामचन्द्र जी को आलिङ्गन कर, उच्च स्वर से रुदन करने लगीं ॥२२॥

सा विद्धा वहुभिर्वाक्यैर्दिग्धैरिवः गजाङ्गना । चिरसन्नियतं बाष्पं ग्रुमोचाग्निमित्रारणि: ॥२३॥

उस समय श्रीरामचन्द्र जी के वचनों से, विष में बुक्ते बागा से विद्ध हथिनी की तरह जानकी के बहुत काल से रुके हुए श्राँसू वैसे ही प्रकट हुए, जैसे श्रारणी से श्राग प्रकट होती है।।२३॥

> तस्याः स्फटिकसङ्काशं वारि सन्तापसम्भवम् । नेत्राभ्यां परिसुस्नाव पङ्कजाभ्यामिवोदकम् ॥२४॥

१ दिग्धै:--विषलिप्तैर्वाणै: ! ( गो० )

जानकी के नेत्रों से स्फटिक पत्थर जैसे सफेद श्राँसुश्रों की बूँदें वैसे ही गिरीं, जैसे कमलों से पानी की बूँदें टपकती हैं।।२४।।

तचैत्रामलचन्द्राभं मुखमायतलोचनम्। पर्यग्रुष्यत वाष्पेण जलोद्धतमिवाम्बुजम्॥२५॥

उस समय प्रवल शोक की आग से पूर्णिमा के चन्द्र के समान चमचमाता हुआ सीता का मुखमण्डल, जल से निकाले हुए कमल की तरह मुरम्ना गया ॥२४॥

> तां परिष्वज्य वाहुभ्यां विसंज्ञामिव दु:खिताम्। जवाच वचनं रामः परिविश्वासयंस्तदा ॥२६॥

तब श्रीरामचन्द्र जी ने मूर्छितशाय श्रीर शोकविकल जानकी जी को, श्रपनी दोनों मुजाश्रां से श्रालिङ्गन कर, उनको विश्वास दिलाते हुए कहा, ॥२६॥

न देवि तव दुःखेन स्वर्गमप्यभिरोचये। न हि मेऽस्ति भयं किश्चितस्वयंभोरिव सर्वतः ॥२७॥

हे देवि ! तुमे कष्ट दे कर मुक्ते स्वर्ग की भी चाहना नहीं है। (तू जो यह कहती है कि डर के मारे मैं तुमे वन नहीं तो जाना चाहता—सो ठीक नहीं, क्योंकि) मुक्ते कुछ भी भय नहीं है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी किसी से नहीं डरते वैसे ही मैं भी सब से निर्भय हूँ।।२७।।

तत्र सर्वमभिषायमित्राय ग्रुभानने। वासं न रोचयेऽरण्ये शक्तिमानिप रक्षणे॥२८॥ (तेरा यह कहना भी ठीक नहीं कि तुम हजारों का पालन क्योर रज्ञा कर सकते हो; तब क्या वन में मुक्त क्रकेली की रज्ञा क्योर पालन न कर सकोगे—क्योंकि) मैं सब भाँति तेरी रज्ञा कर सकता हूँ, किन्तु मुक्ते तेरे मन का क्यभिप्राय मालूम नहीं था; इसी लिए मुक्ते तेरा वन में रहना पसन्द नहीं था।।२८।।

### यत्स्रष्टाऽसि मया सार्ध वनवासाय मैथिलि । न विहातुं मया शक्या कीर्त्तिरात्मवता र यथा ॥२९॥

यदि । तुम मेरे साथ वनवास के ही लिए बनाई गई हो— अथवा तेरे भाग्य में यदि मेरे साथ वनवास ही लिखा है; तो में तुके छोड़ कर वैसे ही नहीं जा सकता जैसे शीलवान अपनी कीर्ति नहीं छोड़ सकता ।। २६॥

धर्मस्तु गजनासोरु सद्भिराचरितः पुरा । तं चाहमनुवर्तेऽद्य यथा सूर्यं सुवचला ॥३०॥

हे गजनासोर ! पहले के सज्जन लोग जैसा धर्माचरण कर चुके हैं; उसीका अनुसरण मैं भी कहाँगा और तू भी कर । जैसे सुवर्चला देवी सूर्य भगवान का अनुसरण करती हैं वैसे ही तूभी मेरा अनुसरण कर ।।३०।।

न खत्वहं न गच्छेयं वनं जनकनिद्नि। वचनं तन्नयति मां पितुः सत्योपञ्चं हितम्॥३१॥

हे जनकनिदनी ! मैं श्रापनी इच्छा से वन नहीं जा रहा हूँ। किन्तु सत्य के पाश में बँधे हुए पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मुक्ते वन जाना पड़ रहा है।।३१।।

१ ब्रात्मवता-शीलवता। (गो०)

एष धर्मस्तु सुश्रोणि पितुर्मातुश्र वश्यता। आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुग्रुत्सहे ॥३२॥

हे सुश्रोणि! पिता और माता का कहना मानना ही पुत्र के लिए धम है। पिता-माता की आज्ञा को उल्लङ्घन कर मैं जीना भी नहीं चाहता।।३२॥

स्वाधीनं समितिक्रस्य मातरं पितरं गुरुम् । अस्वाधीनं र कथं दैवं प्रकारैराभिराध्यते ॥३३॥

जो देव अर्थात् प्रत्यत्त नहीं है उसके ऊपर भरोसा कोई कैसे कर सकता है; किन्तु माता-पिता और गुरु तो प्रत्यत्त देख पड़ते हैं अतः इनकी आज्ञा का उल्लङ्कन करना सर्वथा अनुचित कार्य है।।३३॥

यत्त्रयं तत्त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं अवि । नान्यदस्ति ग्रुभापाङ्गे तेनेदमभिराध्यते ॥३४॥

जिनकी ( अर्थात् माता-पिता और गुरुजनों की ) आराधना करने से अर्थ, धर्म और काम—इन तीनों लोकों की प्राप्ति होती है और जिनकी आराधना करने से तीनों लोकों की आराधना हो जाती है उनकी आराधना से बढ़ कर पित्र कार्य इस पृथ्वी तल पर दूसरा कोई नहीं है; इसी लिए मैं इनकी आराधना करता हूँ ॥३४॥

न सत्यं दानमानौ वा न यज्ञाश्चाप्तदक्षिणाः। तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्हिता ।।३५॥

१ स्वाधीनं — प्रत्यज्ञतया नियोजयन्तम् (गो०)

२ ऋस्वाधीनं - प्रत्यन्त तया अनज्ञापयत् । (गो॰ )

३ हिता—हितकारी। (गो०) \* पाठान्तरे — श्रतश्च तं।

हे सीते ! सत्य, दान, मान श्रीर दिल्ला सहित यज्ञ, परलोक-प्राप्ति के लिए उतने हितकर नहीं हैं, जितनी कि पिता श्रादि गुरु जनों की सेवा है। श्रशीत् पितादि गुरुजनों की सेवा करने से परलोक में जो फल प्राप्त होता है, वह फल सत्य बोलने, दान मानादि करने से श्रथवा दिल्ला सहित यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता । ३४॥

स्वर्गी धनं वा धान्यं वा विद्याः पुत्राः सुखानि च। गुरुष्टत्यनुरोधेन न किञ्चिदपि दुर्लभम्॥३६॥

जो लोग पिता-मातादि गुरुजनों की सेवा किया करते हैं, उनके लिए, केवल स्वर्गादि लोक, धन-धान्य, विद्या, सन्तानादि के सुख नहीं, किन्तु उनको कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है।।३६॥

देवगन्धर्वगोलोकान् ब्रह्मलोकांस्तथा नराः। प्राप्तुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणाः ॥३७॥

जो महात्मा लोग माता-पिता की सेवा किया करते हैं, उनको देवलोक, गन्धर्वलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों की भी प्राप्ति होती है।।३७॥

स मां भिता यथा शास्ति सत्यधर्मपथे स्थितः। तथा वर्तितुमिच्छामि स हि धर्मः सनातनः॥३८॥

अतः सत्यमार्ग में स्थित मेरे पिता मुक्ते जो आज्ञा दूँ, मुक्ते तद्नुसार ही करना चाहिए। यही सनातन धर्म है ॥३८॥

मम सन्ना<sup>१</sup> मित सीते त्वां नेतुं दण्डकावनम् । वसिष्यामीति सा त्वं मामनुपातुं सुनिरिचता ॥३९॥

१ सन्ना—तद्भावापरिज्ञानारचीणा। (गो०) अपाठान्तरे—मा। वा० रा० अ०—२२

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

हे सोता ! प्रथम तो, तेरे मन का अभिप्राय न जानने के कारण मेरी इच्छा तुक्ते अपने साथ वन में ले चलने की न थी, किन्तु अब मैंने तेरी दृढ़ता देख—तुक्ते अपने साथ द्रगडकवन में ले चलने का भलो भाँ ति निश्चय कर लिया है ॥३६॥

> सा हि सुष्टाऽनवद्याङ्गी वनाय मदिरेक्षणे। अनुगच्छस्व मां भीरु सहधर्मचरी भव॥४०॥

क्योंकि जब तूवन जाने ही के लिए बनाई गई है, तब हे मिद्रेच्यों (लाल-लाल नेत्रों वाली) ! तूमेरे साथ वन को चल और मेरे धर्मानुष्ठान में तूयोग दे॥४०॥

सर्वथा सदशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च । व्यवसायमतिक्रान्ता सीते त्वमतिशोभनम् ॥४१॥

हे सीते! तूने जो मेरे साथ वन में चलना विचारा है, सो यह बहुत ही अच्छी बात है और तेरा मेरे साथ चलना मेरे और मेरे कुल के सर्वथा अनुरूप कार्य है।।४१।।

आरभस्व अगुरुश्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः।
नेदानीं त्वदृते सीते स्वर्गीऽपि मम रोचते॥४२॥
हे गुरुश्रोणि! स्रब वनवास की तैयारी कर। इस समय तेरे
विना मुक्ते स्वर्ग भी नहीं रुचता। ४२॥

ब्राह्मणैभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम्।
देहि चाशंसमानेभ्य: सन्त्वरस्व च मा चिरम्।।४३॥
प्रतः ब्राह्मणों को सब रत्न दान कर श्रीर भिन्नुकों को भोजन
दे कर, चलने की जल्दी तैयारी कर। देर न होने पावे।।४३॥

<sup>🛊</sup> पाठान्तरे--ग्रुम ।

भूषणानि महार्हाणि वरवस्त्राणि यानि च।
रमणीयाश्च ये केचित्क्रीडार्थाश्चाप्युपस्कराः ।।४४॥

अपने बहुमूल्य भूषण और अनेक प्रकार के श्रेष्ठ वस्त्र तथा अन्य जो कुछ तेर और मेरे विनोद का सामान है, वह सब ॥४४॥

शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च । देहि स्वसृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानामनन्तरम् ॥४५॥ श्रौर मेरे श्रौर अपने श्रोढ़ने-बिद्धौने, सवारी श्रादि ब्राह्मणों को दे कर जो वर्चे—उन्हें नौकरों-चाकरों को दे दे ॥४४॥

अनुकूलं तु सा भर्तुर्ज्ञात्वा गमनमात्मनः। क्षिमं प्रमुदिता देवी दातुमेवोपचक्रमे॥४६॥

श्रीरामचन्द्र जी को अपने अनुकूत देख और उनके साथ अपना वनगमस निश्चय जान, सीता प्रसन्न हुई और (पति की आज़ा के अनुसार) सब वस्तुएँ देने लगी। ४६॥

ततः प्रहृष्टाः प्रतिपूर्णमानसाः
यशस्विनी भर्तरवेश्य भाषितम्।
धनानि रत्नानि च दातुमङ्गना
प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी ॥४७॥

इति त्रिशः सर्गः ।।

१—प्रतिपूर्णमानता—निश्चिन्तेत्यर्थः । (गो०) २--धर्मभृतां--धर्मभृद्भयः । (गो०) CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative यशस्त्रिनी सीता, पित को अपने अनुकूल बोलते देख, प्रसन्न आते निश्चिन्त हो गई। मनित्वनी जानकी धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन, रत्नादि अपनी सब वस्तुएँ दान करने लगी।।४०।।

श्रयोध्याद्वाएड का तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

-:0:-

# एकत्रिंशः सर्गः

-:0:--

एवं श्रुत्वा तु संवादं छक्ष्मणः पूर्वमागतः। वाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोदुमशक्तुवन् ॥१॥

श्रीरामचन्द्र जी श्रौर सीता जी की इस प्रकार श्रापस में बात-चीत श्रारम्भ होने के पूर्व ही लहमण वहाँ पहुँच गए थे। इस बात-चीत को सुन, मारे दुःख के लहभण की श्राँखों से श्रश्रु की धाराएँ वहने लगीं। वे इस समय शोक के वेग को रोकने में श्रासमर्थ थे।।१॥

> स अातुश्ररणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दन:। सीतामुवाचातियशा राघवं च महात्रतम्॥२॥

लद्मण ने भाई के चरणों में प्रणाम कर, महायशस्त्रिनी जानकी जी और महाव्रतधारी श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥२॥

यदि गन्तुं कृता बुद्धिर्वनं मृगगजायुतम्। अहं त्वाऽतुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः ॥३॥

यदि मृगों श्रीर गजों से भरे हुए वन में जाने का तुम निश्चय कर चुके हो, तो मैं तुम्हारे श्रागे धनुष पर वाण चढ़ाए चल्रूँगा॥३॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

मया समेतोऽरण्यानि वहूनि विचरिष्यसि । पक्षिभिमृ गयुथैश्र संघुष्टानि समन्ततः ॥४॥

मेरे साथ तुम उन रमणीय वनों में, जिनमें पत्ती और हिरनों के फुंड चारों और नाना प्रकार के शब्द किया करते हैं, घूमना ॥४॥

न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं रूणे।
ऐरवर्यं वाऽपि लोकानां कामये न त्वया विना ॥५॥
हे श्रीरामचन्द्र! तुमको लोड़, न तो सुके देवलोक की, न
अमरत्व की और न अन्य लोकों के ऐश्वर्य की चाहना है।।।।।
एवं श्रुमण: सोमित्रिवनवासाय निश्चितः।
रामेण बहुभि: सान्त्वैर्निषिद्ध: पुनरञ्जवीत ॥६॥

श्रीरामचन्द्र ने लदमण के इस प्रकार कहने पर और उनको वन में जाने को उद्यत देख, बहुत प्रकार से सममाया और वन में चलने को बर्जा। तब लदमण फिर बोले ॥६॥

अनुज्ञातश्च भवता पूर्वमेव यदस्म्यहम्। किमिदानीं पुनरिदं क्रियते मे निवारणम्॥७॥

भाई ! पहले आपने मुक्ते जो आज्ञा दी थी, उसका निषेध अब आप क्यों करते हैं। अर्थान् आप पहले मुक्त से कह चुके हैं कि वन में चलना, अब आप अपने साथ मुक्ते ले चलने के लिए मना क्यों करते हैं ? 11011

[टिप्पणी —इस लोक में श्रीराम के प्रति 'भवता' — ग्राप शब्द श्राया है। ग्रन्थ पूर्व के श्लोकों में स्वंका प्रयोग किया गया है।]

यदर्थं प्रतिषेधो में क्रियते गन्तुमिच्छतः। एतदिच्छामि विज्ञातुं संज्ञयो हि ममानघ॥८॥ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

जिस कारण से आप मुक्ते वन जाने से रोकते हैं, अनध ! वह मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि इस निषेध को सुन, मेरे मन में बड़ा सन्देह उत्पन्न हो गया है।। ।।

> ततोऽत्रवीन् महातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः। स्थितं प्राग्गामिनं वीरं याचमानं कृताञ्जलिम्॥९॥

हाथ जोड़ कर, वन जाने के लिए याचना करते हुए और पहले यात्रा करने के लिए सामने तैयार खड़े हुए लहमगा के इन वचनों को सुन, महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र बोले ॥६॥

स्निग्धो<sup>१</sup> धर्मरतो वीरः सततं सत्पथे स्थितः। प्रियः प्राणसमो वश्यो<sup>२</sup> भ्राता चापि सखा च मे ॥१०॥

हे लद्मण ! तुम मेरे स्नेही, धर्म में रत, शूर, सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले, प्राण के समान प्रिय, मेरे दास, छोटे भाई और मित्र भी हो ॥१०॥

मयाऽच सह सौिमत्रे त्विय गच्छिति तद्वनम् ! को भरिष्यिति कौसल्यां सुिमत्रां वा यशस्त्रिनीम् ॥११॥ ( अतः तुम्हारे मेरे साथ चलने से मुक्ते सब प्रकार का सुपास होगाः; किन्तु ) यदि आज तुम मेरे साथ वन चल दिए, तो अवश्य ही यशस्त्रिनी माता कौसल्या और सुिमत्रा की देख-भाल कौन करेगा ? ॥११॥

अभिवर्षति कामैर्यः पर्जन्यः पृथिवीमिव । स कामपाशपर्यस्तो महातेजा महीपतिः ॥१२॥

१ स्निग्धः — मद्विषयकस्नेहवान् । (शि॰) २ इतरेषामवश्यः ममत् विधेयः किङ्करः । (स॰)

देखों जो महातेजस्वी महाराज, सब के मनोरथों को उसी प्रकार पूर्ण करते थे, जिस प्रकार मेघ पृथ्वी के सब मनोरथों को पूर्ण करते हैं, वे तो कामवश हो रहे हैं।।१२।।

सा हि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्याश्वपते: सुता।
दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यिति शोभनम् ॥१३॥
त्रश्वपति की बेटी कैकेयी जब राजमाता होगी, तब वह त्र्यपनी
दुःखिनी सौतों के प्रति श्रच्छा बर्ताव न करेगी ॥१३॥

न स्मरिष्यित कौसल्यां सुमित्रां च सुदु:खिताम्।
भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थित:॥१४॥
वह न तो कौसल्या का और न सुमित्रा ही का ध्यान रखेगी।
भरत जी (भी) राज्य पा कर, कैकेयी ही की आज्ञानुसार काम
करेंगे॥१४॥

तमार्या स्वयमेवेह राजानुग्रहणेन वा। सौमित्रे भर कौसल्यामुक्तमर्थमिमं चर॥१५॥

अतः हे लच्मण! तुम यहीं रह कर स्वयं अथवा राजा के अनुप्रह को प्राप्त कर, अथवा जैसे हो वैसे, कौसल्यादि का भरण-पोषण करो। यह मेरा उचित कथन तुमको पूरा करना चाहिए ।।१४।।

एवं मम च ते भक्तिभीविष्यति सुदर्शिता। धर्मज्ञ गुरुपूजायां? धर्मश्चाप्यतुलो महान् ॥१६॥

हे धर्मज्ञ! इस प्रकार कार्य करने से, मेरे में तेरी परम भक्ति प्रदर्शित होगी और साथ ही माताओं की सेवा से तुमको बड़ा भारी पुण्य भी प्राप्त होगा।।१६।।

१ गुरुपूजां — मातृशुश्रूषणां। (गो०)

एवं कुरुव सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन। अस्माभिर्विपदीणाया मातुर्नो न भवेत्सुखम् ॥१०॥

हे लक्ष्मण ! मेरा कहना मान कर, तुम ऐसा ही करो । क्योंकि हम दोनों के यहाँ न रहने पर, हमारी माताएँ सुखी न रह सकेंगी ॥१७॥

एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः शलक्ष्णया गिरा। भत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् ॥१८॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र ने जब कहा, तब लदमण ने वाक्य-विशारद श्रीरामचन्द्र को मधुर वचनों से (यह ) उत्तर दिया ॥१८॥

> तवैव तेजसा गीर भरतः पूजियविषयति। कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नात्र संशयः ॥१९॥

हे वीर! श्रापके प्रताप से भरत जी कौसल्या और सुमित्रा का प्रतिपालन करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥१६॥

यदि दुष्टो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम्। प्राप्य दुर्मनसा वीर गर्वेण च विशेषतः ॥२०॥

हे वीर! और यदि दुष्ट भरत इस उत्तम राज्य को पा कर, दुष्टता से और विशेषकर गर्व से, मातात्रों की रहा न करेगा, ॥२०॥

तमहं दुर्गति क्रूरं विधिग्यामि न संशय:।

तत्पक्ष्यानिप तान्सर्वास्त्रेलोक्यमिप किं नु सा ॥२१॥

तो मैं उस नीच और नृशंस को मार डाल्रंगा—इसमें भी
सन्देह नहीं है। उसकी हिमायत में भने ही तो नों लोक ही क्यों

न खड़े हों —में उसके सब हिमायतियों श्रथता पद्मपातियों का संहार कहाँ गा।।२१॥

कौसल्या विभृयादार्या सहस्रामिष मिद्धियान् । यस्याः सहस्रं ग्रामाणां सम्प्राप्तमुपजीविनाम् ॥२२॥ हे आर्यः । माता कौसल्या तो मुक्त जैसे हजारों का स्वयं भरण-पोषण कर सकती हैं, क्यों कि जिसके नेगी सहस्रों गाँवों के

मालिक हैं ॥२२॥

तदात्मभरणे चैव मम मातुस्तथैव च। पर्याप्त मद्विधानां च भरणाय यशस्त्रिनी।।२३॥

वह यशस्त्रिनी माता कौसल्या अवश्य ही अपना और मेरी माता का अथवा मुक्त जैसे (हजारों) का पालन भजी भाँति कर सकती हैं।।२३।।

कुरुव मामनुचरं वैधम्पे नेह विद्यते। कृतार्थे।ऽहं भविष्यामि तव चार्थः पकल्पते॥२४॥

अतएव तुम मुक्ते अपना अनुचर बनाओ। मेरे वन चलने में कुछ भी अपम न होगा। प्रत्युत मैं तो कृतार्थ हो जाऊँगा और तुम्हारा भी काम निकलेगा। २४।

धनुरादाय सज्ञरं खनित्रपिटकाधरः। अग्रतस्ते गनिष्यामि पन्थानमनुदर्शयन्॥२५॥

(काम क्या निकलेगा ? यही ) मैं तीरों सहित धनुष, खंता (जमीन से कंदमूल खोदने का ऋौजार ) ऋौर बाँस की बनी फल-फूत रखने की कंडा लिए हुए, तुन्हारे ऋ।गे-आगे मार्ग बतलाता हुआ चलूँगा ॥२४॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे-जीवनम्।

आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च । वन्यानियानि चान्यानि स्वाहाराणिश्तपस्विनाम् ॥२६॥ श्रीर कन्दमूल तथा फल तपस्वियों के भोजन करने योग्य वन में उत्पन्न होने वाले शाकपातादि तथा अन्य वस्तुएँ भी नित्य ला दिया कहाँगा ॥२६॥

भवांस्तु सह वैदेशा गिरिसानुषु रंस्यते।

अहं सर्व करिष्यामि जाग्रतः रवपतश्च ते ॥२७॥ आप वैदेही सहित पवतों के शिखरों पर विहार की जिएगा । में सोते जागते अर्थात् हर समय आपके सब कामों को कर दिया करूँ गा ॥२०॥

रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीत: पत्युवाच तम्। व्रजापृच्छस्व सौभित्रे सर्वमेव सुहुज्जनम् ॥२८॥

श्रीरामचन्द्र, लद्दमण के इन वचनों को सुन, श्रांत प्रसंत्र हो उनसे बोले - हे लक्ष्मण ! तुम माता सुमित्रा श्रीर श्रपने (श्राप) सब सुहज्जनों से मेरे साथ वन चलने की श्राज्ञा ले श्राश्रो ॥२८॥

ये च राज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुण: स्वयम् ।
जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्रदर्शने ॥२९॥
और वरुण देव ने स्वयं राजर्षि जनक के, उनके महायज्ञ में
जो रौद्र रूप दो धनुष ॥२६॥

\*अभेद्येकवचे दिन्ये तूणी चाक्षयसायको । आदित्यविमलौ चोभौ खङ्गौ हेमपरिष्कृतौ ॥३०॥

एकत्रिंशः सर्गः

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

#### सत्कृत्य निहितं सर्वमेतदाचार्यसद्गनि। स त्वमायुषमादाय क्षिप्रमात्रज लक्ष्मण ॥३१॥

श्रमोघ कवच श्रोर दिन्य दो श्रह्मय तरकस (ऐसे तरकस जिनके बाण कभी चुकते ही न थे) श्रीर सूर्य की तरह चम चमाती श्रीर सुनहले काम की दोनों तलवारें दी थीं, श्रीर (जो हमें महाराज जनक से विवाह के दहेज में मिली हैं) जो वसिष्ठ जी के घर में बड़ी चौकसी के साथ रखे हैं, लह्मण ! इस समय तुम उन सब श्रायुघों को ले कर, जल्दी यहाँ चले श्राश्रो।।३०-३१।।

स सुहुज्जनमामन्त्रय वनवासाय निश्चितः । इक्ष्वाक्कुगुरुमागम्यः जग्राहायुधमुत्तमम् ॥३२॥

अपना वन जाना निश्चित हुआ जान, लदमण ने सुहुज्जनों से विदा माँगी और विसष्ठ जी के घर से, उन उत्तम आयुधों को ले आए ॥३२॥

तिह्च्यं रघुशाद् छ सत्कृतं मान्यभूषितम् । रामाय दर्शयामास सौमित्रिः सर्वमायुधम् ॥३३॥

जो बड़े यत्न से रखे हुए थे ऋौर जो पुष्पों से भूषित थे। उन सब आयुधों को वहाँ से लदमण ने ला कर, श्रीरामचन्द्र को दिखलाया।।३३।।

> तमुवाचात्मवान् रामः शीत्या छक्ष्मणमागतम्। काले त्वमागतः सौम्य काङ्क्षिते मम छक्ष्मण ॥३४॥

तब श्रीरामचन्द्र ने ( अ। ए हुए ) लच्मण से प्रसन्न हो। कर कहा—हे सौम्य ! तुम ठीक समय पर आ गए।।३४॥

श्राव्याकागढे Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

अहं पदातुषिच्छामि यदिदं मामकं धनम्। बाह्मणैभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परन्तप ॥३५॥

हे भाई! मेरे पास जो कुछ धन है—उसे मैं ब्राह्मणों और तपस्वियों को देना चाहता हूँ। सो तुम इस कार्य में मुक्के सहायता दो।।३४॥

> <sup>१</sup>वसन्तीह<sup>२</sup> दृढं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः। तेषामपि च मे भूयः सर्वेषां चोपजीविनाम् ॥३६॥

इस नगर में जो बाह्यणोत्तम गुरु से दृढ़ भक्ति रखने बाले बसते हैं, उन सबको और अपने नौकरों-चाकरों को धन देना उचित है।।३६॥

> वसिष्ठपुत्रं तु सुयज्ञमार्थं त्यमानयाग्रः प्रवरं द्विजानाम्। अभिष्रयास्यामि वनं समस्ता-नभ्यच्यं शिष्टानपरान् द्विजातीन्॥३७॥

> > इति एकत्रिशः सर्गः॥

विसन्छ जी के पुत्र सुयज्ञ को, जो ब्रह्मणों में श्रेन्ठ हैं, तुम जा कर शीघ बुला लाख्रो। मैं उनका तथा अन्य शिन्ट ब्राह्मणों का सत्कार कर चुकने के बाद वन जाऊँगा।।३७॥

त्रयोध्याकाएड का इकतीसवाँ सर्ग समाप्त हुत्रा।

-:0:-

१ वसन्ति--गुरुषु भक्त्या ये हढं वसन्ति । (गो०) २ इह नगरे। (गो०)

# द्वात्रिंशः सर्गः

-:0:-

ततः शासनमाज्ञाय आतुः ग्रुभतरं पियम् ।
गत्त्रा स प्रविवेशाशु सुयज्ञस्य निवेशनम् ॥१॥
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र की श्राज्ञा पाने पर, लदमण सुयज्ञ के
घर गए॥१॥

तं विषमग्न्यगारस्थं वन्दित्वा छक्ष्मणोऽब्रवीत् । सखेऽभ्यागच्छ पर्य त्वं वेश्म दुष्करकारिणः ॥२॥

और यज्ञशाला में बैठे हुए सुयज्ञ को प्रणाम कर बोले—हे मित्र! श्रीरामचन्द्र राज छोड़ कर बन जा रहे हैं, सो आप घर चिलए और देखिए कि, वे कैसा दुष्कर धर्म कर रहे हैं।।२।।

ततः सन्ध्यामुपास्यागु गत्वा सौमित्रिणा सह। जुष्टं तत्पाविद्यालळक्षस्या रस्यं रामनिवेशनम् ॥३॥

लद्मण के ये वचन सुन, सुयज्ञ ने सन्ध्योपासन शीघ समाप्त किया और वे लद्मण जी के साथ सुशोभित रमणीक राम-भवन में पहुँचे ।।३॥

तमागतं वेदविदं प्राञ्जिलः सीतया सह ।
सुयज्ञमभिचकाम राघनोऽग्निमिवार्चितम् ॥४॥
वेदविद् और अग्नि के समान तेजस्वी सुयज्ञ को आते देख,
सीता समेत श्रीरामचन्द्र जी हाथ जोड़े उठ खड़े हुए ॥४॥
जातरूपमयैर्मुख्यैरङ्गदै: कुण्डलै: ग्रुभै:।
सहेमसुत्रैर्मणिभि: केयुरैर्वलयैरपि॥५॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

श्रीर श्रच्छे-श्रच्छे सोने के गहने, सुन्दर कुगडल, सुवर्ण-सूत्र में गुथी मिणियों की माला, केयूर (वाजूबंद) कंकण ॥४॥

अन्येश्व रत्नैर्वहाभिः काकुत्स्थः पत्यपूजयत्।

सुयइं स तदोवाच रामः सीतामचोदितः ॥६॥ तथा अन्य भूषणों तथा बहुत से रत्नों से श्रीरामचन्द्र जी ने उनका सत्कार किया। तद्नन्तर सीता की प्रेरणा से श्रीरामचन्द्र सुयज्ञ से बोले ॥६॥

हारं च हेमसूत्रं भार्याये सौम्य हार्य। रशनां रचाधुना सीता दातुमिच्छति ते सखे ।।।।। हे सौम्य! यह हार और यह सोने की गुंज लो। हे सखे! सीता ये तुम्हारी स्त्री के लिए देना चाहती है।।।।।।

अङ्गदानि विचित्राणि केयूराणि शुभानि च।

प्रयच्छित सखे तुभ्यं भार्यायै गच्छती वनम् ॥८॥ इनके अतिरिक्त ये बढ़िया बाजूबंद की जोड़ी तथा ये दिव्य

केयूर, मेरे साथ वन को जाने वाली सीता, तुम्हारी स्त्री को देती है।।न।।

पर्यङ्कमग्रयास्तरणं नानारत्नविभूषितम्। तमपीच्छति वैदेही पतिष्ठापियतु त्विय ।।९॥

इस पलंग को भी, जो कोमल स्वच्छ विछौनों से युक्त है और जिसमें तरह-तरह के रत्न जड़े हुए हैं, वैदेही तुम्हीं को देना चाहती है।।६।।

नागः शत्रु इयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम। तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्गव ॥१०॥

१ रशनांचते -- भार्याय सीतादातुमिच्छति तत्सर्वहारय दापर्ययेत्यर्थः। ( गो॰ ) CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

यह शत्रुञ्जय नाम का हाथी, जो मुक्ते अपने मामा से मिला है, द्विजोत्तम! मैं तुम्हें हजारश्च निष्क दिच्या सहित देता हूँ अर्थात् एक हजार मोहरों की दिच्या सिहत देता हूँ ॥१०॥

इत्युक्तः स हि रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत् । रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजा शिषः विवाः ॥११॥

श्रीरामचन्द्र के इस प्रकार कह कर दिए पदार्थों को ले, सुयज्ञ ने श्रीराम, लक्ष्मण त्र्यौर सीता को शुभाशीर्वाद दिया।।११॥

> अथ भ्रातरमन्यग्रं शियं रामः प्रियंवदः। सौमित्रिं तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम्॥१२॥

तदनन्तर, जिस प्रकार प्रजापित ब्रह्मा जी इन्द्र से बोलते हैं, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र ने अञ्चय श्रीर प्रियवचन बोलने वाले प्यारे लदमण से कहा ॥१२॥

अगस्त्यं कोशिकं चैव ताबुभो ब्राह्मणोत्तमो । आर्चयाहूय सोमित्रे रत्नैः सस्यमिवाम्बुभिः ॥१३॥

हे लक्ष्मण ! अगस्य और विश्वामित्र के पुत्रों को भी बुला लो और इन दोनों उत्तम ब्राह्मणों को भी उसी प्रकार से रत्नों से सत्कारित करो, जिस प्रकार अनाज का खेत जल से सींचा जाता है ॥१३॥

तर्पयस्व महावाहो गोसहस्रैश्च मानद । सुवर्णे रजतैश्चैव मणिभिश्च महाधनैः ॥१४॥

<sup>ां</sup> पाठान्तरे-शुभाः।

<sup>\*</sup> निष्क — एक सोने का सिक्का, जो एक कर्ष ग्रर्थात् दो माशे का होता था।

दोनों को एक एक हजार गौएँ और बहुमूल्य सोने-चाँदी के मिणजिटित आभूषण तथा बहुत सा धन दे कर तृप्त करो ॥१४॥

कौसल्यां च सुमित्रां च भक्तः पर्युपतिष्ठति । आचार्यस्तैत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित् ॥१५॥

तैत्तरीय शाखा के आचार्य उस ब्रह्मण को, जो कौसल्या और सुमित्रा को नित्य वड़ी भक्ति के साथ आशीर्वाद दिया करता है और सब वेद-वेदान्त का जानने वाला है और सब प्रकार से योग्य है।।१४॥

तस्य यानं च दासीश्र सामित्रे सम्प्रदापय । कौरोयानि च वस्ताणि यावच्च्यति स द्विजः ॥१६॥ सवारी, दासियाँ और रेशमो वस्त्र दो, जिससे वह ब्राह्मण सन्तुष्ट हो ॥१६॥

स्तश्चित्ररथरचार्यः सचितः सुचिरोषितः । तोषयैनं महार्हेश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा ॥१७॥

यह श्रेष्ठ चित्ररथ नाम का पुरुष, जो मेरा मंत्री है श्रीर बहुत दिनों से मेरे यहाँ रहता है, उसको बहुमूल्य रत्न, वस्त्र श्रीर धन दे कर सन्तुष्ट करो ॥१७॥

पशुकाभिश्र सर्वाभिर्गवं दशशतेन च। ये चेमे कठकालापा वहवो दण्डमाणवाः ॥१८॥

मेरे ये जो कठ और कलाप शाखाध्यायी और सदा पलाश का दंड धारण करने वाले बहुत से ब्रह्मचारी हैं, इनको दस-दस हजार गौएं और अन्य बहुत से पशु दो ॥१८॥

१ दगडमाण्याः — सदापलाशदगडधारिणो ब्रह्मचारिण इत्यर्थः। (गो०)

नित्यस्वाध्यायशीलत्वान्नान्यत्कुर्वन्ति किञ्चन । अलसाः स्वादुकामाश्र महतांः चापि सम्मताः ॥१९॥

क्योंकि वे सदा वेद पढ़ा करते हैं श्रीर कोई दूसरा काम नहीं करते। वे भिचावृत्ति करने में श्रालसी तो हैं, किन्तु स्वादिष्ट पदार्थों के खाने की बड़ी इच्छा रखते हैं, किन्तु हैं वे बड़े सदाचारी।।१६॥

तेषामशीतियानानि रत्नपूर्णानि दापय। शालिबाहसहस्रं च द्वे शते भद्रकां स्तथा॥२०॥

श्रतः इनको रत्नों से भरे श्रम्सी ऊँट, शालि नामक श्रन्न से भरे एक हजार तथा खेती के काम योग्य दो सौ वैल दो॥२०॥

व्यञ्जनार्थं च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरः । मेखळीनां महासङ्घः कौसल्यां समुपस्थितः ॥२१।।

दही, घी, दूध खाने के लिए इनको अनेक गौएँ भी दे दो। देखों मेखला धारण किए हुए ब्रह्मचारियों की जो भीड़ माता कौसल्या के पास उपस्थित है, ॥२१॥

तेषां सहस्रं सौिमत्रे प्रत्येकं सम्प्रदापय। अम्बा यथा च सा नन्देत्कौसल्या मम दक्षिणाम् ॥२२॥

१ महतां चापि सम्मताः—ग्रतीव साध्वाचारा इत्यर्थः। (गो०) २ यानानि—उष्ट्राः। (गो०) ३ शालिवाहसहस्रः —शालिधान्यवाहक-वलीवर्दसहस्रं। (गो०) ४ भद्रकान्—कर्षणयोग्याननडुहह्त्यर्थः। (गो०) उनमें से प्रत्येक को सहस्र-सहस्र गौएँ छौर सहस्र-सहस्र निष्क (दो तोले के वजन की सोने की मोहरें) दे दो। अथवा जितनी दिल्ला देने से माता कौसल्या आनिन्दत हों, उतनी-उतनी दिल्ला॥ । १२॥

> तथा द्विजातींस्तान्सर्वाल्लक्ष्मणार्चय सर्वशः। ततः स पुरुषव्याद्यस्तद्धनं लक्ष्मणः स्वयम्॥२३॥

उनको दे कर, हे लद्दमण ! उन सब ब्राह्मणों का सत्कार करो । श्रीरामचन्द्र के इन वचनों को सुन, पुरुषश्रेष्ठ श्रीलद्दमण ने स्वयं ॥२३॥

यथोक्तं ब्राह्मणैन्द्राणामददाद्धनदो यथा। अथाब्रवीद्वाष्पकलांस्तिष्ठतश्चोपजीवनः ॥२४॥

वह समस्त धन कुबेर की तरह उन ब्राह्मणों को दे दिया जैसा कि, श्रीरामचन्द्र ने देने को कहा था। तदनन्तर उन उपजीवियों (नौकरों तथा नेगियों) में से, जो ख़ड़े-खड़े रो रहे थे, ॥२४॥

सम्पदाय बहुद्रव्यमेकैकस्योपजीवनम् । लक्ष्मणस्य च यद्वेश्म गृहं च यदिदं मम ॥२५॥ अज्ञून्यं कार्यमेकैकं<sup>२</sup> यावदागमनं मम । इत्युक्त्वा दु:खितं सर्वं जनं तम्रुपजीविनम् ॥२६॥

प्रत्येक को जीविका के लिए बहुत सा द्रव्य देकर श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे कहा—जब तक मैं वन से लौट कर न आऊँ,

१ त्रश्रून्यं —यथापूर्वभवद्भिरुपविश्यरस्णीयमित्यर्थः । ( गो॰ ) २ एकैकं — पृथक् पृथक् । (गो॰ )

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

तब तक लहमण का श्रीर मेरा घर खाली न रहने पावे श्रीर त्राप लोग एक-एक कर (श्रथीत बारी-बारी से) जैसी कि मेरे सामने रखवाली करते हैं, वैसी ही मेरे पीछे भी किया करना। सब नौकरों-चाकरों को दु:खी देख, श्रीरामचन्द्र जी ने।।२४-२६॥

उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतामिति । ततोऽस्य धनमाजहुः सर्वमेवोपजीविनः ॥२७॥ खजास्त्री से कहा धन ले स्रास्त्रो । यह स्राज्ञा पाते ही नौकरों ने लाकर धन का ढेर लगा दिया ॥२७॥

स राशि: सुमहांस्तत्र दर्शनीयो ह्यहरयत । तत: स पुरुषच्यात्रस्तद्धनं सहलक्ष्मणः॥२८॥

उस समय उस धन के ढेर की शोभा देखते ही बनती थी, तदनन्तर लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र ने वह धन, ॥२=॥

द्विजेभ्यो वालदृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्यदापयत्। तत्रासीत्पिङ्गलो गार्ग्यस्त्रिजटो नाम वैद्विजः॥२९॥

ब्राह्मणों, बूढ़ों श्रौर दीनों, दुखियों को बँटवा दिया। वहाँ पर गर्ग गोत्री एक ब्राह्मण था, जिसका नाम त्रिजट था श्रौर (चिन्ता के मारे) उसका शरीर पीला पड़ गया था।।२६॥

उञ्छट्टित्वने नित्यं फालकुद्दाललाङ्गली। तं दृद्धं तरुणी भार्या वालानादाय दारकान् ॥३०॥ अत्रवीद्त्राह्मणं वाक्यं दारिद्रेचणाभिपीडिता। अपास्य फालं कुद्दालं कुरुष्व वचनं मम॥३१॥ वह उञ्ज्ञवृत्ति से निर्वाह करता था, वह नित्य फावड़ा, कुदाल तथा हल ले वन जाता और फलमूल जो कुछ वहाँ मिलते उससे अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण करता था। उस बूढ़े की युवती स्त्री, जो दारिद्रय से पीड़ित थी, छोटे-छोटे लड़कों को ला कर, ब्राह्मण से बोली—अब इन फावड़ा, कुल्हाड़ी को तो पटक दो और मैं जो कुछ कहूँ, उसे करो ॥३०-३१॥

रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किश्चिदवाप्स्यसि । भार्याया वचनं श्रुत्वा शाटीमाच्छाद्य दुश्छदाम् ॥३२॥ यदि तुम अभी धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जी के पास जास्रोगे

तो तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य मिल जायगा । स्त्री का व्चन सुन, ब्राह्मण पुराने फटे चीथड़े (!) से किसी प्रकार अपना शरीर ढाँक ॥३२॥

[ टिप्पणी— श्रयोध्या नगरी के वर्णन में कहा जा चुका है कि श्रयोध्या में कोई धनहीन या दिख्न या। यदि ऐसा ही या तो फिर वह गर्ग गोत्री त्रिजट ब्राह्मण वहाँ कहाँ से श्राया था ? ]

स प्रातिष्ठत पन्थानं यत्ररामनिवेशनम्। भृग्वङ्गिरसमं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि॥३३॥ आ पश्चमायाः कक्ष्याया नैनं कञ्चिदवारयत्।

स राजपुत्रमासाद्य त्रिजटो वाक्यमब्रवीत् ॥३४॥

श्रीरामचन्द्र के घर की ख्रोर चल दिया । उसा त्रिजट का तेज भृगु ख्रोर झंगिरा के समान था । ( ख्रशीत यद्यपि वह ब्राह्मण चिथड़ा लपेटे हुए था, तथापि वह ऋषियों के समान

१ उञ्छवृत्ति—खेत में सिल उठ जाने के बाद जो अन्न के दाने पड़े रह जाते हैं—उनकों बीन कर उदर भरना उञ्छवृत्ति कहलाती है। सदाचारी होने के कारण बड़ा तेजस्वी था—श्वतः) वह बिना रोक-टोक रामभवन की पाँचवीं ड्योढ़ी लाँघ, भीतर पहुँचा, जहाँ लोगों की भीड़ लगी थी वहाँ जा त्रिजट ने राजकुमार श्रीराम-चन्द्र से कहा ॥३३-३४॥

निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महायशः। उञ्छट्टत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्त्र मामिति॥३५॥

हे महायशस्त्री राजकुमार ! मैं निर्धन हूँ, तिस पर मेरे बहुत से लड़के-चाले भी हैं। मैं वन में जा उब्ब्रवृत्ति से जो कुछ पाता हूँ, उसीसे निर्वाह करता हूँ। मेरी श्रोर भी द्याहिट होनी चाहिए ॥३४॥

तमुवाच तदा राम: परिहाससमन्वितम्।
गवां सहस्रमप्येकं न तु विश्राणितं मया।।३६॥
यह सुन श्रीरामचन्द्र जी ने उससे परिहासपूर्वक कहा-मेरे पास हजारों गौएँ हैं, जिनको श्रब तक मैंने नहीं दिया
है ॥३६॥

परिक्षिपिस दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसि ।
स शाटीं त्विरतः कट्यां सम्म्रान्तः परिवेष्ट्य ताम् ॥३०॥
तुम अपनी लाठी फॅको, जितनी दूर तुम्हारी लाठी जा
कर गिरेगी, उतने बीच में जितनी गौएँ खड़ी हो सकेंगी, उतनी
गौएँ मैं तुम्हें दूँगा। श्रीरामचन्द्र की यह बात सुन, त्रिजट ने वह
चिथड़ा कस कर, तुरन्त कमर में लपेटा॥३०॥

आविध्य दण्डं चिक्षेप सर्वपाणैन वेगितः। स तीर्त्वा सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्च्युतः॥३८॥

१ न विश्राणितं -- न दत्तं। (गो०)

श्रीर लाठी घुमा तथा श्रपना सारा बल लगा उसे फेंका। वह लाठी सरयू नदी के उस पार ।।३८।।

> गोत्रजे बहुसाइस्रे पपातोक्षणः सन्निधौ। तं परिष्वज्य धर्मात्मा आ तस्मात्सरयूतटात्। आनयामास ता गोपैस्त्रिजटायाश्रमं प्रति॥३९॥

जहाँ हजारों गायें और वैलों का मुंड था, जा गिरी । उस समय श्रीरामचन्द्र ने उस ब्राह्मण को अपने गले से लगाया और वहाँ से सरयू पार तक जितनी गौएँ आ सकती थीं, उन सब को त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया।।३६।

> उवाच च ततो रामस्तं गार्ग्यमिसान्त्वयन्। मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम ॥४०॥

श्रीर उस गर्ग गोत्री ब्रह्मण को सान्त्वना देते हुए श्रीरामचन्द्र उससे बोले — हे ब्रह्मण ! कोध मत करना। क्योंकि मैंने जो कहा था, वह विनोदार्थ कहा था।।४०।।

इदं हि रेतेजस्तव यह रत्ययं रे तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया। इमं भवानर्थमभिप्रचोदितो हणीष्व किं चेदपरं व्यवस्यति॥४१॥

तुम्हारे श्रातशय शारीरिक बल की परीचा करने के लिए ही मैंने यह बात तुमसे कही थी। उतनी गौएँ तो श्रापके स्थान पर १ उच्चणां—वृषभानाम् । (रा॰) २ तेजः—बलं । (ग्रो॰) ३ दुरत्ययं—निरितशयं। (गो॰)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

पहुँच गईं—अब उन गौत्रों के अतिरिक्त और जो कुछ आप चाहते हों, सो कहिए॥४१॥

ब्रवीमि सत्येन न तेऽस्ति यन्त्रणा धनं हि यद्यन्मभ विपकारणात्। भवत्सु सम्यक्पतिपादनेन तत् मयाऽऽर्जितं प्रीतियशस्करं भवेत्॥४२॥

मैं सत्य कहता हूँ कि आपके लिए किसी वस्तु के देने में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। क्योंकि मेरा समस्त धन ब्राह्मणों ही के लिए तो है। यदि मैं अपनी पैदा की हुई धन-सम्पत्ति आप सरीखे ब्राह्मणों को दे टूँ, तो मुक्ते बड़ा आनन्द आप हो और मुक्ते यश भी मिले।।४२॥

ततः सभार्यस्त्रिजटो महाम्रुनि-र्गवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः । यशोवलपोतिसुखोपबृंहिणी-१

स्तदाऽऽशिषः प्रत्यवदन् महात्मनः ॥४३॥

तब द्विजशेष्ठ त्रिजट, अपनी स्त्री सहित प्रमुद्ति मन से और भी असंख्य गौ ले तथा बल, यश, प्रीति और सुख की वृद्धि के लिए श्रीरामचन्द्र को अनेक आशीर्बोद देता हुआ चला गया।।४३।।

स चापि रामः परिपूर्णमानसो महद्धनं धर्मबछैष्पार्जितम् ।

१ वृं हिणी-वर्धनी। (गो०)

नियोजयामास सुहुज्जने चिरा-द्यथाईसम्मानवचःप्रचोदितः ॥४४॥

श्रीरामचन्द्र जी ने अपनी शुद्ध श्रीर गाढ़ी कमाई के धन को बड़े आदर के साथ अपने सुहतों को बाँटा ॥४४॥

द्विजः सुहृद्भृत्यजनोऽथदा तदा दरिद्रभिक्षाचरणश्च योऽभवत् । न तत्र कश्चित्र वभूव तर्पितो यथाईसम्माननदानसम्भ्रमैः ॥४५॥

इति द्वातिशः सर्गः ॥

उस समय ऐसा कोई ब्राह्मण, सुहृद, नौकर, निर्धन श्रौर भत्तुक न था, जिसका यथायोग्य दान-मान से सत्कार श्रीरामचन्द्र ने न किया हो श्रौर जो सन्तुष्ट न हुश्रा हो।।४४॥ श्रयोध्याकाण्ड का बत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुश्रा।

--:0:--

## त्रयस्त्रिशः सर्गः

--:0:--

दत्त्वा तु सह वैदेशा ब्राह्मणैभ्यो धनं बहु। जम्मतु: पितरं द्रव्हुं सीतया सह राधवौ ॥१॥

सीता श्रीर श्रीरामचन्द्र ने ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण श्रीर सीता मिलने के लिए महाराज दशरथ के पास गए।।१॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

### ततो गृहीते अपेषाभ्यामशोभेतां तदायुधे। मालादामभिराबद्धे सीतया समलङ्कते॥२॥

सीता जी द्वारा फूल-चन्दनादि से सजाए हुए आयुध, जिन्हें नौकर लोग लिए हुए थे ( और जो श्रीरामचन्द्र जी के पीछे-पीछे जा रहे थे) शोभित हो रहे थे।।२॥

ततः प्रायादहम्याणि<sup>१</sup> विमानशिखराणि<sup>२</sup> च । अधिरुह्य जनः श्रीमानुदासीनो<sup>१</sup> व्यलोकयत् ॥३॥

उस समय पुरवासी लोग देवताओं के मन्दिरों, रईसों के भवनों और सतखने मकानों की अटारियों पर चढ़ और निरुत्सुक हो उन तीनों को देखते थे।।३।।

न हि र्थ्याः स्म शक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुलाः । आरुह्य तस्मात् प्रासादात् दीनाः पश्यन्ति राघवम् ॥४॥

क्यों कि उस समय रास्तों पर लोगों की ऐसी अपार भीड़ थी कि लोग निकल-बैठ नहीं सकते थे। अतः लोग ऊँचे मकानों की अतों पर बैठ और दुःखी हो, श्रीरामचन्द्र को देखते थे।।।।।

पदाति वर्जितच्छत्रं रामं दृष्ट्वा तदा जनाः । ऊचुर्बहुविधा वाचः शोकोपहतचेतसः ॥५॥

१ प्रासादहम्याणि —प्रासादोदेवतानाभूसुजायावसः हम्याणि —धनिनां मन्दिराणि । (गो॰) २ विमानशिखराणि —विमानं सप्तमूमि सहितंसद्म । (गो॰) ३ उदासीनः —निरुत्सुकः। (गो॰) \*पाठान्तरे — दुष्प्रेचे त्वशोभेतां। उस समय श्रीरामचन्द्र को पैदल और छत्ररहित जाते देख लोग अत्यन्त दुःखी थे और अनेक प्रकार की बातें कह रहे थे।।।।।

यं यान्तमनुयाति स्म चतुरङ्गवलं महत्। तमेकं सीतया सार्धमनुयाति स्म छक्ष्मणः ॥६॥

कोई कहता—देखों जिसके पीछे, यात्रा करते समय, चतु-रङ्गिणी सेना चलती थी, उसके पीछे (आज) केवल सीता और लदमण ही हैं।।६।।

ऐश्वर्यस्य रसज्ञः सन्कामिनां चैव कामदः । नेच्छत्येवानृतं कतुँ पितरं धर्मगौरवात् ॥७॥

कोई कहता--जो श्रीरामचन्द्र सब ऐश्वर्यों के सुखों का अनुभव करने वाले और अर्थार्थियों को यथेच्छित धन देने वाले हैं, वे ही आज अपने कर्त्तव्यपालन के अनुरोध से पिता के वचन को मिथ्या करना नहीं चाहते ॥७॥

या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाशगैरि । तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ॥८॥

कोई कहता जिन सीता जी को पहले आकाशचारी प्राणी भी नहीं देख सकते थे, उन्हीं सीता जी को आज राह चलते लोग देख रहे हैं।।।।

[ टिप्पणी — इस कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि रामायणकाल में स्त्रियों के लिए परदे में रहने की प्रथा कितनी कठोर थी। ]

१ रसज्ञ:--संग्रहसुलज्ञः। (रा०) २ कामिनां -- त्र्र्यकाङ् चिणाम्। (गो०) ३ कामदः -- त्र्रभीष्टधनप्रदः। (गो०) ४ धर्मगौरवात्--पितृगुश्रूषण वचनकरण विधेयत्वादि रूपधर्मविषयक बहुमानात्। (गो०)

#### अङ्गरागोचितां सीतां रक्तचन्दनसेविनीम्। वर्षमुष्णं च शीतं च नेष्यन्त्याशु विवर्णताम् ॥९॥

कोई कहता—चन्दनादि सुगन्धित वस्तुओं के लगाने योग्य जानकी को वन में वर्षा, शीत, गरमी विवर्ण (शरीर का रंग और का और ) कर देगी ॥ ॥ ।

अद्य नूनं दशरथः सत्त्वमाविश्य भाषते। न हि राजा प्रियं पुत्रं विवासयितुमिच्छति ॥१०॥

कोई कहता—निश्चय ही महाराज दशरथ के सिर पर पिशाच सवार है, नहीं तो ऐसे प्यारे पुत्र को वे वनवास कभी न देते॥१०॥

निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्विप्रवासनम्। किं पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो हत्तेन केवलम्॥११॥

कोई कहता—जोग श्रपने गुणहीन पुत्र को भी घर से नहीं निकालते, फिर श्रीरामचन्द्र ने तो श्रपने सदाचरण से यह लोक जीत लिया है। श्रयात् श्रीरामचन्द्र तो संसार में एक प्रसिद्ध सदाचारी हैं॥११॥

आतृ शंस्यमनुक्रोशः श्रुतं शिलं दमः शमः।
राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषर्घभम् ॥१२॥
कोई कहता—( केवल सदाचार ही के लिए नहीं—प्रत्युत )
अहिंसा, दया, यथाविधि शास्त्राध्ययन, सत्स्वभाव, इन्द्रियों का

१ श्रुतं -- ग्रनुष्ठानपर्यं वसायिशास्त्राध्ययनम् । (रा०) २ शीलं — सत्स्वभावः । (रा०) ३ दमः -- बाह्य न्द्रिय निग्रहः । (रा०) ४ शमः --चित्तनिग्रहः । (रा०) निमह, मन का निमह—इन छः गुणों से श्रीरामचन्द्र जी शोभित हैं अर्थात् श्रीरामचन्द्र जी में ये छ: गुण हैं।।१२॥

> तस्मात्तस्यापघातेन प्रजाः परमपीडिताः। औदकानीव सत्वानि ग्रीष्मे सिळळसंक्षयात्॥१३॥

ऐसे ( गुणी पुत्र ) श्रीरामचन्द्र जी के वन जाने से लोगों को वैसा हो महाकष्ट हो रहा है, जैसा कि श्रीष्मकाल में जल के अप्रभाव से जलजन्तुओं को होता है।।१३॥

> पीडया पीडितं सर्वं जगदस्य जगत्पते:। मूलस्येवोपघातेन रक्षः पुष्पफलोपगः॥१४॥

कोई कहता—जगत्पति श्रीरामचन्द्र के कब्ट से सारा संसार कब्ट पा रहा है। जैसे जड़ को काटने से फला-फूला (हरा-भरा) पेड़ सूख जाता है॥१४॥

> मूलं होष मनुष्याणां धर्मसारो महाद्युति:। पुष्पं फलं च पत्रं च शाखाश्चास्येतरे जना:॥१५॥

अत्यन्त कान्ति वाले और धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र ( वृत्त के ) जड़ स्थानीय हैं और अन्य लोग (उस वृत्त के ) पुष्प, फल, पत्र, शाखा आदि स्थानीय हैं ॥१४॥

ते छक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्नीकाः सवान्धवाः । गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राधवः॥१६॥

अतएव हम लोग भी लद्मण की तरह, अपनी स्त्रियों को साथ ले, अपने भाई-बन्दों सहित, श्रीरामचन्द्र जी के पीछे-पीछे शीब जायँगे।।१६॥ उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च। एकदु:खसुखा<sup>१</sup> राममनुगच्छाम धार्मिकम्॥१७॥

कोई कहता — हम लोग बाग-बगीचा, खेतीबारी श्रीर घर-द्वार छोड़ बराबर सुखदु:ख सहते हुए, धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र के पीछे-पीछे जायेंगे ॥१७॥

[टिप्प्णी—घर-द्वार छोड़ कर जब लोग चल देंगे तब घरों की क्या दशा होगी, वही प्रजाजन आगे कहते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं, कि जब हम सब अयोध्या छोड़ चले जायँगे तब श्मशान-तुल्य पुरी में कैकेयी शासन करें।]

समुद्धतिधानानि परिध्वस्ताजिराणि च ।
उपात्तधनधान्यानि हतसाराणि सर्वशः ॥१८॥
रजसाऽभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः ।
मूषकैः परिधावद्भिष्द्बलैराहतानि च ॥१९॥
अपेतादकधूमानि हीनसम्मार्जनानि च ॥२०॥
पनष्ट्वलिकमें ज्यामन्त्रहोमजपानि च ॥२०॥
दुष्कालेनेव भग्नानि भिन्नभाजनवन्ति च ॥
अस्मन्यक्तानि वेश्मानि कैकेयी प्रतिपद्यताम् ॥२१॥

जन घरों को हम त्याग देंगे, उनमें धन नहीं रह जायगा उनके आँगन दूट-फूट जायेंगे, उनमें अन्न और धन रहने न

१ एकदुःखसुखाः—समान सुखदुखाः। (गो०) २ साराणि—शय्या-सनादीनि। (गो०) ३ दैवतैः — गृहदैवतैः। ४ दुष्काले — राजिक दैविक स्रोमकालः। (रा०) पायेगा, उनकी रमणीयता नष्ट हो जायगी, धूल-गरदा भर जायगा, गृहदेवता घरों से चल दंगे, मूसे दौड़ लगाया करेंगे, घर भर में बिल ही बिल देख पड़ेंगे, उनमें जल की बूँद भी न देख पड़ेंगी, लिपाई-पुताई न होने से मकान धुमैले और स्वच्छता रहित हो जायँगे, उनमें बिलवैश्वदेव, होम, जप होना बन्द हो जायगा, उनमें दूटे-फूटे बरतन इयर-उधर पड़े देख पड़ेंगे, मानो राजा और देव के कोप से वे दुदशाप्रस्त हो रहे हों—ऐसे घरों से युक्त अयोध्या का राज्यसुख कैकेयी भोगे ॥१८-१६-२०-२१॥

वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः। अस्माभिश्र परित्यक्तं पुरं सम्पद्यतां वनम् ॥२२॥

कोई कहता हमारी तो ईश्वर से यह प्रार्थना है कि जिस वन में श्रीरामचन्द्र जायँ वहाँ तो नगर बस जाय श्रीर हमारी छोड़ी हुई यह श्रयोध्यापुरी वन हो जाय। (श्रर्थात् वन बसे श्रयोध्या उजड़े)।।२२॥

विलानि दंष्ट्रिणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः। त्यजन्त्यस्मद्भयाद्गीता गजाः सिंहा वनान्यपि ॥२३॥

हमारे भय से भीत हो सर्पादि अपने बिलों को, मृग और पत्ती पर्वतश्रङ्कों को तथा हाथी एवं सिंह वनों को त्याग, इस अयोध्यापुरी में आकर बसें ॥२३॥

अस्मत्त्यक्तं प्रपद्यन्तां सेन्यमानं त्यजनतु च । तृणमांसफलादानां देशं न्यालमृगद्विजम् ॥२४॥ प्रपद्यतां हि कैकेयी सपुत्रा सहवान्धवै: । राधवेण वने सर्वे सहवत्स्याम निर्द्यताः ॥२५॥ हमारी छोड़ी हुई इस प्रकार की पुरी में, जिसमें केवल घासफूस, माँस और फल मिल सकेंगे और जो साँपों, मृगों और
पिचयों से भरी हुई होगी—कैकेयी अपने पुत्र और भाई-बन्धु के
सिहत राजमुख भोगे और हम सब श्रीरामचन्द्र जी के साथ वन
में मुखपूर्वक वास करें।।२४।।

इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः। शुश्राव रामः श्रुत्वा च न विचक्रेऽस्य मानसम् ॥२६॥

यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार की विविध बातें अनेक लोगों के मुखों से सुनते जाते थे, तथापि उनकी इन बातों को सुनने से उनके मन में जरा-सा भी विकार उत्पन्न नहीं होता था ॥२६॥

स तु वेरम पितुद्ररात्कैलासशिखरमभम् । अभिचकाम धर्मात्मा मत्तमातङ्गविकमः ॥२७॥

धर्मात्ना श्रीरामचन्द्र घीरे-धीरे मतवाले हाथी की तरह विक्रम प्रदर्शित करने वाली चाल से, कैजासश्रुक्त के समान एवं शोभित पिता जी के भवन की स्त्रोर जाने लगे।।२७!।

> विनीतवीरपुरुषं स प्रविश्य तृपालयम् । ददर्शावस्थितं दीनं सुमन्त्रमविद्र्तः ॥२८॥

राजमहल के द्वार पर वीर लोग विनीत भाव से खड़े थे। श्रीरामचन्द्र जी उनके पास से आगे बढ़े और थोड़ी ही दूर पर उदास मन खड़े हुए सुमंत्र को देखा।।२८॥

मतीक्षमाणोऽपि जनं तदाऽऽर्त-मनार्तरूपः महसन्निनाथ।

### जगाम रामः पितरं दिदक्षः पितुर्निदेशं विधिवच्चिकीर्षुः ॥२९॥

वहाँ के लोग, जो श्रीरामचन्द्र जी के त्राने की प्रतीचा कर रहे थे, सब के सब शोकाकुल होने के कारण खिन्न थे, उनको देख त्र्यीर मुसक्या, श्रीरामचन्द्र पिता को देखने त्रीर उनकी त्राज्ञा का विधिवत् पालन करने को चले जाते थे।।२६।।

> तत्पूर्व<sup>१</sup>मैक्ष्वाकसुतो महात्मा रामो गमिष्यन्त्रनमार्तरूपम्। व्यतिष्ठत प्रक्ष्य तदां सुमन्त्रं पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम् ॥३०॥

निश्चित राम वियोग-जनित दुःख से महाराज दशरथ के समीप जाने के पूर्व ऐच्वाकुमुत महात्मा श्रोरामचन्द्र ने बड़े-बूढ़े मुमंत्र को द्वार पर अपने आगमन की सूचना महाराज को देने के जिए खड़ा हुआ देखा ॥३०॥

पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सलो वनभवेशे कृतबुद्धिनिश्रयः। स राधवः प्रेक्ष्य सुमन्त्रमब्रवी-न्निवेदयस्वागमनं तृपाय मे ॥३१॥

इति त्रयस्त्रिंशः सर्गः॥

१तत्पूर्वे — तस्मात्पितुरिपूर्वे पौर्वकालिकं । सुमंत्रं । (शि॰)

धर्मवत्सल पिता की आज्ञा को पूरी करने के हेतु और वन जाने का निश्चय किए हुए श्रीरामचन्द्र, सुमंत्र को खड़ा देख, उनसे बोले कि महाराज को हमारे आने की सूचना दे दो ॥३१॥ अयोध्याकाएड का तैतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

-:0:-

## चतुस्त्रिशः सर्गः

-:0:-

ततः कमलपत्राक्षः श्यामो निरुपमोक्षः महान्। उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति॥१॥

कमलपत्र के समान नेत्र वाले, श्याम ऋग, उपमा रहित श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से कहा कि हमारे आने की सूचना महा-राज को दो ॥१॥

स राममोषित: क्षिमं सन्तापकलुषेन्द्रिय:। मविष्य चपतिं सुतो नि:श्वसन्तं ददर्श ह॥२॥

श्रीरामचन्द्र के भेजे हुए सुमंत्र ने तुरन्त भीतर जा कर, वहाँ देखा कि महाराज दशरथ शोक से विकल उसाँसे ले रहे हैं ॥२॥

१उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नमिवानलम् । तटाकमिव निस्तोयमपश्यज्जगतीपतिम् ॥३॥

उस समय सुमंत्र ने महाराज को राहुप्रस्त सूर्य की तरह अथवा भरमाच्छादित अग्नि की तरह अथवा जलरहित तड़ाग की तरह, देखा ॥३॥

१ उपरक्तं — राहुग्रस्तं। (गो॰) \* पाठान्तरे — निरुद्रो। वा० रा० अ० — २४

आलोक्य तु महापाज्ञः परमाकुलचेतसम् । राममेवानुशोचन्तं सूतः पाञ्जलिरासदत्॥४॥

महापरिष्ठत सुमंत्र ने श्रीरामचन्द्र जी की चिन्ता से विकल श्रीर श्रत्यन्त घवड़ाए हुए महाराज दशरथ जी को देख, हाथ जोड़ कर कहा ॥॥

तं वर्धयित्वा<sup>१</sup> राजानं स्तः पूर्वं जयाशिषा । भयविक्लवया वाचा मन्दया श्लक्ष्णमत्रवीत् ॥५॥

सुमंत्र ने प्रथम तो राजोचित ऋभिवादन किया, तदुपरान्त महाराज की जय हो कह कर, ऋाशीर्बाद दिया। फिर डरते-डरते वे धीमे स्वर से यह मधुर वचन बोले ॥४॥

> अयं स पुरुषव्यात्रो द्वारि तिष्ठित ते सुतः। ब्राह्मणैभ्यो धनं दत्त्वा सर्व<sup>१</sup> चैवोपजीविनाम् ॥६॥

हे महाराज ! ये । पुरुषसिंह आपके पुत्र द्वार पर खड़े हैं। ब्राह्मणों और अपने नौकरों-चाकरों को धन और सामान दे ।।६॥

स त्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः। सर्वान्सहृद आपृच्छ्य त्वामिदानीं दिदक्षते ॥७॥

श्रीर सब सुहु जनों से बिदा हो, सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्र श्रापके दर्शन करने के लिए श्राए हुए हैं।।।।।

गमिष्यति महारण्यं तं पद्य जगतीपते। वृतं राजगुणै: सर्वेरादित्यमिव रहिमभि: ॥८॥

१ वर्धियत्वा — सम्पूज्य । ( रा० ) २ सर्वे — गृहोपकरणादिकं । (गो०) CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

जिस प्रकार सूर्य भगवान ऋपनी किरणों से सुशोभित होते हैं, वैसे ही श्रारामचन्द्र भी विविध प्रकार के राजोचित गुणों से शोभित हैं। वे ऋब शीघ ही द्यडकवन को जायँगे। सो हे पृथ्वीनाथ! ऋष उनको दर्शन दीजिए।।=॥

स सत्यवादी धर्मात्मा गाम्भीर्यात्सागरोपमः। आकाश इव निष्पङ्को नरेन्द्रः प्रत्युवाच तम्॥९॥ सुमंत्र के ये वचन सुन सत्यवादी, धर्मात्मा, गम्भीरता में समुद्र के समान श्रीर श्राकाश की तरह निर्मल, महाराज दशरथ ने कहा ॥६॥

सुमन्त्रानय मे दारान्ये केचिदिह मामका: । दारै: परिवृत: सर्वेर्द्रष्टुमिच्छामि राघवम् ॥१०॥ हे सुमंत्र! इस घर में मेरी जितनी स्त्रियाँ हैं, उन सब को पहले बुला लो। मैं उन सब के सहित श्रीरामचन्द्र को देखना चाहता हूँ ॥१०॥

सोऽन्तः पुरमतीत्यैव स्त्रियस्ता वाक्यमब्रवीत्। आर्या ह्वयति वो राजाऽगम्यतां तत्र मा चिरम् ॥११॥ यह सुन सुमंत्र भीतर गए और स्त्रियों से बोले कि महाराज आपको बुलाते हैं —र्श ब आइए ॥११॥

एवमुक्ताः स्त्रियः सर्वाः सुमन्त्रेण तृपाज्ञया।
प्रचक्रमुस्तद्भवनं भतु राज्ञाय शासनम् ॥१२॥
जब सुमंत्र ने उन सब स्त्रियों को इस प्रकार महाराज की
आज्ञा सुनाई, तब अपने पति की आज्ञा से वे महाराज के पास
जाने को तैयार हुई ॥१२॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे—धार्मिकम् ।

अर्धसप्तशतास्तास्तु प्रमदास्ताम्रहोचनाः। कौसल्यां परिवार्याथ शनैर्जग्मुर्धृतव्रताः॥१३॥

साढ़े तीन सौ स्त्रियाँ जिनके नेत्र श्रीरामचन्द्र जी के वियोग-जन्य दुःख के कारण रोते-रोते लाल हो गए थे, कौसल्या को घेर कर धीरे-धीरे महाराज के पास गई।।१३॥

> आगतेषु च दारेषु समवेश्य महीपति:। जवाच राजा तं सूतं सुमन्त्रानय मे सुतम्।।१४॥

जब महाराज ने देखा कि सब स्त्रियाँ आ गई, तब उन्होंने सुमंत्र को आज्ञा दी कि हे सुमंत्र ! मेरे पुत्र को ले आओ।।१४॥

स स्ता राममादाय छक्ष्मणं मैथिछीं तदा। जगामाभिमुखस्तूण सकाशं जगतीपते: ॥१५॥

तब सुमंत्र जी श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण श्रीर सीता को साथ ले, शीघ महाराज के निकट चले ॥१४॥

स राजा पुत्रमायान्तं दृष्ट्वा द्रात्कृताञ्जलिम् । उत्पातासनात्तूर्णमार्तः स्त्रीजनसंदृतः ॥१६॥

उस समय महाराज, दूर ही से हाथ जोड़े हुए श्रीरामचन्द्र को आते देख, तुरन्त पलंग छोड़, स्त्रियों सहित उठ खड़े हुए।।१६॥

सोऽभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्ट्वा विशापित:। तमसम्प्राप्य दु:खार्त: पपात स्रवि मूर्छित:॥१७॥

ऋौर श्रीरामचन्द्र को देख उनकी श्रोर बड़े वेग से दौड़े; किन्तु श्रीरामचन्द्र के पास तक न पहुँच, बीच ही में दु:खी होने के कारण मूर्छित हो, धरणी पर गिर पड़े ॥१७॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

तं रामोऽभ्यपति ह्रिमं लक्ष्मणश्च महारथः।
विसंज्ञमिव दुःखेन सशोकं नृपति तदा ॥१८॥
यह देख श्रीरामचन्द्र श्रोर लक्ष्मण ने बड़ी तेजी से दौड़
कर, दुःख श्रोर शोक से चेष्टाशून्य-से हुए महाराज को उठा
लिया ॥१८॥

स्त्रीसहस्रिनिनादश्च संजज्ञे राजवेश्मिन ।
हा हा रामेति सहसा भूषणध्विनमूर्छित: ॥१९॥
उस समय वह राजभवन सहस्रों स्त्रियों के विलाप से भर
गया श्रीर उनके श्राभूषणों की भंकार का शब्द उस रोने-पीटने
के कोलाहल में दब गया॥१६॥

तं परिष्वज्य बाहुभ्यं ताबुभौ रामलक्ष्मणौ।
पर्यक्के सीतया सार्घ रुदन्तः समवेशयन्॥२०॥
श्रीरामचन्द्र श्रीर लद्दमण ने दोनों भुजाश्रों को पकड़ कर
श्रीर सीता सहित रोते-रोते महाराज को ले जा कर, पलंग पर
वैठाया॥२०॥

अथ रामो मुहूर्तेन लब्धसं इं महीपतिम्।
उवाच पाञ्जलिभूत्वा शोकार्णवपरिष्तुतम्।।२१॥
जब एक मुहूर्त्त बाद महाराज सचेत हुए, तब श्रीरामचन्द्र जी
शोकसमुद्र में डूबे हुए महाराज दशरथ से हाथ जोड़ कर
बोले।।२१॥

आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽसि नः । प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्य त्वं कुशलेन धाम् ॥२२॥

१कुशलेन-च चुपेतिशेषः। (गो०)

हे महाराज! मैं आपसे विदा होने आया हूँ। आप हम सबके स्वामी हैं। अब मैं दगडकवन को प्रस्थान करता हूँ। अब आप मेरी और एक बार कुपाटिंट से देख तो लें।।२२।।

लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेति मां वनम्। कारणैर्वहुभि: १तथ्यैर्वार्यमाणौ न चेच्छतः॥२३॥

लक्ष्मण और सीता को भी मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैंने अनेक कारण बतला, इन दोनों ही को मना किया, परन्तु ये दोनों यहाँ रहने को राजी ही नहीं होते ॥२३॥

अनुजानीहि सर्वात्रः शोकमुत्स्रज्य मानद्। लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिव प्रजाः ॥२४॥

सो हे महाराज ! शोक को परित्याग कर, हम सब को वैसे ही आज्ञा दीजिए जैसे प्रजापित अपनी प्रजा को आज्ञा देते हैं ॥२४॥

प्रतीक्षमाणमन्यग्रमनुज्ञां जगतीपते:।

उवाच राजा सम्प्रेक्ष्य वनवासाय राघवम् ॥२५॥

तब महाराज दशरथ व्यमता रहित अपने पुत्र को वन जाने की आज्ञा की प्रतीचा करते जान, उनकी और कुपापूर्ण हिट से देख, बोले ।।२४।।

अहं राधव कैकेट्या वरदानेन मोहित: । अयोध्यायास्त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम्॥२६॥

हे रामचन्द्र! मुक्ते कैकेशी ने वरदान द्वारा धोखा दिया है। सो तुम मुक्ते बाँध कर (गिरफ्तार कर) बलपूर्वक अयोध्या के राजा बनो ॥२६॥

१ तथ्यै:-परमार्थै:। (गो॰) २ मोहित:-वश्चित:। (गो॰)

एवमुक्तो दृपतिना रामो धर्मभृतांवरः। मत्युवाचाञ्जलिं कृत्वा पितरं वाक्यकोविदाः ॥२७॥

महाराज का यह वचन सुन धमधुरन्धर श्रीर बातचीत करने में पटु श्रीरामचन्द्र जी हाथ जोड़ कर, पिता से बोले ।।२७।।

भवान्वर्षसहस्राय पृथिव्या तृपते पति:। अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे कार्यं त्वयाऽतृतम्॥२८॥

हे महाराज ! (परमात्मा करें) आप आगे और भी हजारों वर्षों की आयु पा कर, पृथ्वी का पालन करते रहें। मैं आपको मिथ्यावादी बनाना नहीं चाहता। मैं अवश्य वन में वास कहाँगा। २८॥

नव पश्च च वर्षाणि वनवासे विहृत्य ते। पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप॥२९॥

हे महाराज ! वन में १४ वर्ष विता और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर, पुन: आपके दोनों चरणों को पकड़ूँगा । अथवा प्रणाम कहूँगा ॥ २६॥

च्दनार्तः प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयतः। कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो<sup>र</sup> राजा तमब्रवीत् ॥३०॥

सत्यरूपी पाश में बंधे, और इशारे से कैकेयी द्वारा प्रेरित हो, महाराज आर्त हो और रोदन करते हुए श्रीरामचंद्र जी से बोले ।।३०।।

१ मिथः - रहसि । (गो०)

#### श्रेयसेश्टद्धये<sup>२</sup> तात पुनरागमनाय च । गच्छस्वारिष्ट<sup>र</sup>मच्यग्र: पन्थानमकुतोभयम् ॥३१॥

हे वत्स ! पारलौकिक सुख ऋौर इस लोक के यश आदि फल की प्राप्ति तथा फिर यहाँ लौट आने के लिए तुम अन्यप्र मन से वन जाओ। मार्ग में तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हें किसी भी बनैले जीव-जन्तु का भय न हो।।३१॥

न हि सत्यात्मनस्तात धर्माभिमनसस्तव। विनिवर्तयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन॥३२॥

हे श्रीरामचन्द्र! तुम सत्य के पालन में तत्वर श्रीर धर्मकार्य करने में दत्तचित्त हो, श्रातः तुमको इनसे हटा कर, दूसरे मार्ग पर चलाने की बुद्धि (केवल मुक्तीमें नहीं प्रश्रुत) किसी में भी नहीं है।।३२।।

अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सर्वथा। एकाहदर्शनेनापि साधु ताक्षच्चराम्यहम् ॥३३॥

परन्तु आज की रात तो किसी तरह रह जाओ । भला एक दिन तो और तुन्हारे साथ रहने का सुख मैं भोग लूँ॥३३॥

मातरं मां च सम्पश्यन्वसेमामद्य शर्वरीम्। तर्पितः सर्वकामैः "त्वं श्वः काले=साधयिष्यसि ॥३४॥

१ श्रेयसे—पारलौकिकफलाय। (गो०) २ वृद्धये—ऐहिकफलाय। (गो०) ३ श्रारिष्टं – शुभं। (गो०) ४ साधुः — सुखं। (गो०) ५ चरामि—वसामि। (गो०) ६ तिर्पतः — ममातृप्तिप्राप्तः। (शि०) ७ सर्वकामैः — इच्छाविषयभूतैः। (शि०) ५ काले — प्रातः काले। १ साधिष्यसि — गमिष्यसि। (गो०)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

मेरी और अपनी माता की कोर देखो और आज की रात यहीं रह जाओ। रात में में अपनी साध पूरी कर लूँगा, तब तुम सबेरा होते ही कल वन चले जाना ॥३४॥

> दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव त्वया। मत्प्रियार्थं१ प्रियांस्त्यक्त्वा यद्यासि विजनं वनम्।।३५॥

हे बरस ! तुम ऐसा दुष्कर काम कर रहे हो जैसा ऋौर कोई नहीं करेगा कि हमारा परलोक बनाने के लिए तुम ऋपने सब प्यारे जनों को छोड़, विजन वन को जाते हो ।।३४॥

न चैतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव । छन्नयार चलितरस्त्वस्मि स्त्रिया छन्नाग्निकलपया ॥३६॥

हे वत्स ! मैं सत्य की शापथ खा कर कहता हूँ कि मुफ्ते तुम्हारा वन जाना कभी श्रभिमत नहीं है। पर क्या कहूँ—इन केकेयी की जो भरम से छिनी हुई आग की तरह (भयङ्कर) है, छल भरी चाल में मैं फूँस गया।।३६॥

वश्चना या तु लब्धा मे तां त्वं निस्तर्तुमिच्छिसि। अनया दत्तसादिन्या कैकेय्याऽभिमचोदितः ॥३७॥

मैं कुलकलंकिनी कैकेथी के जिस छलजाल में फँस गया हूँ, उसे तुम इसके कहने में आ, पार करना चाहते हो। अर्थात् मैं तो इसकी बातों में फँसा ही हूँ, तुम क्यां फँसते हो, या मैं तो इसके धोखे में आ चुका, तुम इसके धोखे में क्यां आते हो ? ।।३७।।

१ मित्रयार्थे — ममपरलोकप्रियार्थे । (गो॰) २ छन्नया — गृढामि-प्रायया। (गो॰) ३ चिलतः — स्वाधीनत्वाचलनं प्राप्तः। (गो॰)

न चैतदाश्चर्यतमं यस्त्वं ज्येष्ठः सुतो मम। अपान्ततकथं पुत्र पितरं कर्तुमिच्छिसि॥३८॥

हे वत्स ! इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि तुम मेरे ज्येष्ठपुत्र हो, अतः तुम अपने पिता को सत्यवादी ठहराया चाहते हो।।३८।।

अथ रामस्तथा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितम्। लक्ष्मणैन सह भात्रा दीनो वचनमब्रवीत्॥३९॥

इस प्रकार त्र्यति दुःखी पिता के वचन सुन लद्मण्सहित श्रीरामचन्द्र जी दीन हो बोले ॥३६॥

प्राप्स्यामि यानद्य गुणान्को मे श्वस्तान्प्रदास्यति । अपक्रमणमेवातः सर्वकामैरहं दृणे ॥४०॥

हे पिता ! ( यदि मैं ऋापके कथनानुसार रह भी जाऊ तो )
आज मुक्ते राजोचित सब पदार्थ व मुख यहाँ मिल जायँगे; किन्तु
कल मुक्ते ये पदार्थ कौन देगा। अतः मैं अब सब के बदले आपसे
तुरन्त बन जाने की आज्ञा माँगता हूँ ॥४०॥

[टिप्पणी-- 'तिलक'' टीकाकार ने इस श्लोक के प्रथम पाद का अर्थ यह किया है, आज वन जाने से प्रतिज्ञापालन रूपी जो पुण्य फल मुक्ते प्राप्त होगा वह फल कल जाने से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। "अद्य प्रयाणे-स्ति यान्गुणान् प्रतिज्ञापालन जधर्मरूपान् प्राप्स्यामि श्वोगमने कस्तान्दा-स्यति प्रत्युताधर्मएव"।]

इयं सराष्ट्रा सजना धनधान्यसमाकुला । मया विस्रष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम् ॥४१॥ अब आप मेरी छोड़ी हुई धन-धान्य और मनुध्यों से भरी-पूरी और विविध राज्यों से घिरी पृथ्वी भरत को दे दीजिए ॥४१॥

वनवासकृता बुद्धिर्न च मेऽद्य चिलिष्यति। यस्तुष्टेन वरो दत्तः कैकेय्यै वरद त्वया॥४२॥

क्योंकि मैंने वन जाने के विषय में जो निश्चय किया है वह टल नहीं सकता। हे वरद ! आपने सन्तुष्ट हो ऐसा वर कैकेयी को दिया है ॥४२॥

[टिप्पणी—यहाँ श्रीराम का दशरथ को 'त्वया' कहना खटकता है क्योंकि श्रीराम मर्यादापुक्षोत्तम प्रख्यात हैं।]

दीयतां निखिलेनैव सत्यस्त्वं भव पार्थिव । अहं निदेशं भवतो यथोक्तमनुपालयन् ॥४३॥

अतः हे पृथ्वीनाथ ! आप मुक्ते आज्ञा दीजिए और आप सम्पूर्णतः सत्यप्रतिज्ञ हों। आपने जैसी आज्ञा दी है, तदनुसार मैं उसका पालन कहूँ गा ॥४३॥

चतुर्दश समा वत्स्ये वने वनचरैः सह। मा विमशें। वसुमती भरताय पदीयताम् ॥४४॥

में तपस्वियों के साथ चौदह वर्षों तक वन में रहूँगा। त्र्राप भरत को राज्य देने का विचार मत पलटिए ॥४४॥

न हि मे काङ्क्षितं राज्यं सुखमात्मनि<sup>१</sup> वा प्रियम्।

यथानिदेशं कर्तुं वै तवैव रघुनन्दन ॥४५॥ क्योंकि आपकी आज्ञा का प्रतिपालन करने के समान मुक्ते न तो राज्य की चाहना है और न मेरे मन में किसी सुख की ही चाहना है ॥४४॥

१ त्रात्मनि-मन्सि। (गो०)

अपगच्छतु ते (१) दुःखं मा भूर्वाष्पपरिष्तुतः। न हि क्षुभ्यति दुर्घर्षः समुद्रः सरितां पतिः॥४६॥

श्राप रुद्दन न कीजिए श्रीर दुःखी न हों। भला निद्यों का स्वामी दुर्घष समुद्र भी कहीं जुन्ध होता है!।।४६॥

नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मैथिलीम् । नैव सर्वानिमान्कामान्न स्वर्गं नैव जीवितम् ॥४७॥

हे महाराज ! अधिक तो मैं क्या कहूँ ! मैं राज्य, सुख, जानकी, भोग, स्वर्ग —यहाँ तक कि मैं अपना जीवन भी नहीं चाहता।।।।।।।

> त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषष्म। मत्यक्षं तव (!) सत्येन सुकृतेन च ते (!) शपे ॥४८॥

किन्तु हे पुरुषोत्तम! मैं मिथ्याभाषण से छुड़ा, आपको सत्य-वादी करना चाहता हूँ। आप देवता रूप हैं, आपके सामने मैं अपने सुकृत और सत्य की शपथ खा कर, ये बातें कह रहा हूँ। मेरे इस कथन में जरा सा भी भूठ या बनावट नहीं है।।४८।

न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमि प्रभो। न शोकं धारयस्वैनं हि मेऽस्ति विपर्यय:॥४९॥

हे तात ! हे प्रभो। (रात भर को क्या चलाई) मैं अब एक चए भी यहाँ नहीं ठहर सकता। (मेरी आपसे प्रार्थना है कि ) आप भेरे लिए अधीर न हों। क्योंकि वनयात्रा सम्बन्धी मेरे सङ्कल्प में अब तिल भर भी अन्तर नहीं पड़ सकता।। ४६।।

१ प्रत्यज्ञ-प्रत्यज्ञदैवभूतस्य तवसन्निधौ । (गो०)

अर्थितो ह्यस्मि कैकेय्या वनं गच्छेति राघव । मया चोक्तं व्रजामीति तत्सत्यमनुपालये ॥५०॥

जब कैकेयी ने मुक्तसे कहा कि रामचन्द्र तुम वन जास्त्रो, तब मैंने कहा कि स्रच्छा मैं वन जाता हूँ। स्रतएव स्रपने इस कथन के सत्य का भी पालन करना मेरे लिए स्रानिवार्य है।।४०।।

मा चोत्कण्ठां कृथा देव वने रंस्यामहे वयम् । प्रशान्तहरिणाकीर्णे नानाशकुननादिते ॥५१॥

हे देव ! आप जरा भी न घबड़ायँ। मैं ऐसे वन में रहूँगा जहाँ शान्तचित्त हिरन बिचरते हैं ऋौर अनेक प्रकार के पित्तयों की बोलियाँ सुनाई पड़ती हैं ॥४१॥

पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्मृतम्। तस्माद वतिमत्येव करिष्यामि पितुर्वचः ॥५२॥

हे तात ! विता देवतात्रों के भी देवता होते हैं। अतः आपको परम देवता समक्त, मैं आपकी आज्ञा का पालन कहाँगा।।४२॥

चतुर्दशसु वर्षेषु गतेषु नरसत्तम। पुनर्द्रक्ष्यसि मां प्राप्तं सन्तापोऽयं विमुच्यताम् ॥५३॥

हे नरसत्तम! जब चौदह वर्ष पूरे हो जायँगे, तब मैं फिर यहाँ आ ही जाऊँगा। अतः आप मेरे लिए अब दुःखी न हों।।४३॥

येन सन्स्तम्भनीयोऽयं सर्वे। वाष्पगलो जनः। स त्वं पुरुषशाद्घ किमर्थं विक्रियां गतः॥५४॥ इस समय आपको उचित है कि इन लोगों को, जो रुद्दन कर रहे हैं, समभा-बुभा कर शान्त करें। सो हे पुरुषसिंह ! आप ( इस समय ) स्वयं दु:खी क्यों हो रहे हैं ? ( अर्थात् आपका कर्त्तव्य है कि आप इन लोगों को सममार्वे न कि स्वयं रुद्दन करें )।।४४।।

पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला मया विस्रष्टा भरताय दीयताम्। अहं निदेशं भवतोऽनुपालयन् वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम् ॥५५॥

मैं अयोध्यापुरी और पृथ्वी के राज्य को छोड़ कर जाता हूँ। आप इसे भरत का दे दीजिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ, बहुकाल तक वनवास करने के लिए जाऊगा ॥४४॥

मया निस्टब्टां भरतो महीमिमां सशैलखण्डां सपुरां सकाननाम्। शिवां<sup>र</sup> सुसीमा<sup>र</sup>मनुशास्तु केवलं त्वया यदुक्तं नृपते तथास्तु तत्॥५६॥

पर्वतों स्रोर वनों से शोभायमान नगर ऋौर प्रामों से भरी-पूरी स्रोर राजकल्याणकारिणी इस पृथ्वी का भरत जी वंशमर्यादा के स्रनुसार केवल शासन करें, यह इसिलए कि जिससे स्रापने जैसा कहा है वैसा ही हो। स्रर्थात स्त्रापका दिया हुआ वरदान सत्य हो। (इससे यह ध्विन निकलती है कि

१ शिवामु—राजकल्याणकारणीषु । (शि॰) २ सीमामु—मनुवंश मर्यादा सुसंस्थिते भरतः। (शि॰)

श्रीरामचन्द्र जी राज्य पर अपना स्वत्व नहीं छोड़ रहे, किन्तु पिता की आज्ञा का पालन करने को, अस्थायी रूप से भरत को शासनभार-मात्र दे रहे हैं। इसी के अनुसार भरत जी ने भी निन्द्रियाम में रह कर, प्रतिनिधि रूप से १४ वर्षों तक राज्य किया था)।। १६।।

न मे तथा पार्थिव दीयते मनो महत्सु कामेषु न चात्मनः प्रिये। यथा निदेशे तव शिष्टसम्मते व्यपेतु दुःस्वं तव मत्कृतेऽनघ ॥५७॥

हे राजन् ! मुक्ते अच्छी-अच्छी भोग की व सुखकर वस्तुओं की रुचि नहीं है। न मुक्ते किसा प्रीतिकर वस्तु की चाहना है। मुक्ते तो केवल सज्जनों की सराही हुई आपकी आज्ञा का पालन करना (सव से बढ़ कर) रुचिकर है। अतः मेरे लिए आपको जो दुःख हो रहा है, उसे त्यागिए।। ४०।।

तद्द्य नैवानघ राज्यमन्ययं न सर्वकामात्र सुखं न मैथिलीम्। न जीवितं त्वामगृतेन योजयन्-गृणीय सत्यं व्रतमस्तु ते तथा॥५८॥

हे राजन्! त्रापको मिध्यावादी सिद्ध करना, तो अन्यय राज्य, न अतुलनीय सुख-सम्पत्ति, न पृथ्वी, न जानकी और न अपना जीवन ही मुक्ते अपेन्तित है। किन्तु मैं तो यह चाहता हूँ कि आपका सत्यव्रत पूरा हो। अर्थात् आप संसार के आगे सत्य-वादी कहलाते रहें।।४८॥ फलानि मूलानि च भक्षयन्वने गिरींश्व पश्यन् सरितः सरांसि च। वनं प्रविश्यैव विचित्रपादपं सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्द्धतः ॥५९॥

मैं फतों-मूनों को खा ऋौर पर्वतों, निद्यों एवं सरोवरों को देखता हुआ, भाँति-भाँति के वृत्तों से परिपूर्ण वन में जा, सुखी होऊँगा। आप प्रसन्न हों ॥४६॥

एवं स राजा व्यसनाभिपन्नः शोकेन२ दुःखेन<sup>३</sup> च ताम्यमानः । आलिङ्गच पुत्रं सुविनष्टसंज्ञो मोहं गतो नैव चिचेष्ट<sup>8</sup> किश्चित्॥६०॥

यह सुन महाराज दशरथ क्लेशित एवं शोक तथा दुःख से सन्तप्त हो, श्रीरामचन्द्र को हृदय से लगा, मूर्छित हो, भूमि पर गिर पड़े। उस समय उनको कुछ भी होश न रहा। वे मोह को प्राप्त हुए।।६०॥

देव्यस्ततः संहरुदुः समेतास्तां वर्जियत्वा नरदेवपत्नीम् ।
रुदन् सुमन्त्रोऽपि जगाम मूर्छा
हाहाकृतं तत्र वभूव सर्वम् ॥६१॥
॥ इति चतुरित्रशः सर्गः ॥

१ निवृ तिः — सुखं। (गो०) २ शोकः - त्वन्दाहोत्पादकः शोकः। (गो०) ३ दुःखं — अन्तर्व्ययोत्पादकं। (गो०) ४ निवचेष्ट - - नचेष्टतेस्म। (गो०) कैकेयी को छोड़ वहाँ और जितनी रानियाँ थीं वे सब की सब विलाप कर रोने लगीं। बूढ़े सुमंत्र भी मूर्छित हो गये। राजमवन में सर्वत्र हाहाकार होने लगा।।६१॥

श्रयोध्याकाराड का चौतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ।

-83-

## पञ्चित्रंशः सर्गः

-:0:--

ततो निधू य सहसा शिरो निःश्वस्य चासकृत्। पाणि पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान्कटकटाप्य च ॥१॥

तदन-दर (कुछ काल बाद सुमंत्र की मूर्छा भङ्ग हुई ) वे कोध से अधीर हो, बारंबार लंबी-लंबी साँस लेने लगे, दाँत किट-किटाने लगे, हाथ मलने लगे और सिर पीटने लगे ॥१॥

लोचने कोपसंरक्ते वर्ण<sup>१</sup> पूर्वोचितं<sup>२</sup> जहत्। कोपाभिभूतः सहसा सन्तापमशुभं<sup>३</sup> गतः॥२॥

मारे क्रोध के उनकी दोनों श्राँखें लाल हो गयीं, शरीर का रंग बद्ल गया। सहसा क्रोध के वश हो, वे बहुत दु:खी हुए॥२॥

ममः समीक्षमाणश्च सूतो दश्यस्य सः। कम्पयन्निव कैकेय्या हृद्यं वाक्छरैः शितैः॥३॥

१ वर्णे—देहकान्ति । (गो॰) २ पूर्वीचितं—पूर्वाभ्यस्तं । (गो॰) ३ त्राशुमं — तीवं । (गो॰) ४ मनः समीक्तमाणः—कैकेयीविषयस्नेहरिहतं जानित्रपर्थः। (गो॰) वा॰ रा॰—२४

यह देख कर कि महाराज दशरथ के मन में कैकेयी का अब कुछ भी आदर नहीं रहा—सुमंत्र बाण के समान तीक्षण वचनों से कैकेयी के हृदय को छेद कर मानो कँपाने लगे।।३।।

> १वाक्यवज्रैरनुपमैर्निर्भिन्दन्निव<sup>२</sup> चाशुगै:। कैकेट्या: सर्वमर्माणि३ सुमन्त्र: पत्यभाषत ॥४॥

जिस प्रकार तेज बाण शरीर में पैठ शरीर के मर्मस्थलों को चीर कर खोल देता है, उसी प्रकार सुमंत्र ने बचन रूपी बाणों से कैकेयी के वे दोष प्रकट किये, जो बड़े मर्मस्पर्शी थे अर्थात् कैकेयी के मन में चुभते थे।।।।।

यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयम्।
भर्ता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च।।५॥
न ह्यकार्यतमं किञ्जित्तव देवीह विद्यते।
पतिन्नीं त्वामहं मन्ये कुलन्नीमपि चान्ततः॥६॥

सुमंत्र ने कहा, हे देवि ! तूने अपने पति महाराज दशरथ ही को, जो चराचर जगत के पालन-पोषण करने वाले हैं, त्याग दिया, तब तेरे लिये (संसार में ) और कौन सा अनकरना काम करने को बाकी रहा। इसीसे मैं तुमे न केवल पति की हत्या करने वाली, प्रत्युत कुल का नाश करने वाली भी मानता हूँ ॥४-६॥

यन्महेन्द्रमिवाज्यं दुष्पकम्प्यमिवाचलम्। महोद्धिमिवाक्षोभ्यं सन्तापयसि कर्मभि:॥७॥

१ वाक्यवज्ञे:—वाक्सारै: । (भि॰) २ निर्मिन्दन—प्रकाशयन ।
(गो॰) ३ मर्माणि—मर्मतुल्यान् दोषान् । (गो॰)
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

जो महाराज दशरथ, इन्द्र के समान अजेय और पर्वत की तरह कभी चोभ को प्राप्त न होने वाले हैं उनको तू अपनी करतूतों से सन्तप्त कर रही है ।।७।।

माऽवमंस्था दश्वरथं भर्तारं वरदं पतिम्। भतु रिच्छा हि नारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते॥८॥

कैकेयी ! तू ऐसे वर देने वाले अपने स्वामी महाराज दशस्थ का अपमान मत कर । क्योंकि करोड़ पुत्रों के स्नेह से भी बढ़ कर स्त्री के लिये अपने पति की इच्छानुसार चलना है।।।।।

यथावयो हि राज्यानि प्राप्तुवन्ति नृपक्षये । इक्ष्वाकुकुलनाथेऽस्मिस्तल्लोपयितुमिच्छसि ॥९॥

देख, राजा के मरने पर राज्य का मालिक (अवस्थानुसार) ज्येष्ठ पुत्र होता है। इस प्राचीन (इक्ष्वाकुकुल की) प्रथा को इच्चाकु-कुल के स्वामी महाराज दशरथ के जीवित रहते ही तू ( भरत को राज्य दिला कर ) मेंट देना चाहती है।।।।

राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्। वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति ॥१०॥

श्रच्छी बात है—तेरा पुत्र भरत राज्य करे, हम लोग तो वहीं जायँगे, जहाँ श्रीरामचन्द्र जी जायँगे॥१०॥

न हि ते विषये किश्वद्बाह्मणो वस्तुमहित्। तादशं त्वममर्यादमद्य कर्म चिकीर्षसि ॥११॥

१ विषये - देशे । (गो०) २ ब्राह्मण्ड्ति सत्पुरुषमात्रोपलज्ञण ।

तरे पुत्र के काम ही राज्य में कोई भी भला आदमी न रह

आश्चर्यमिव पश्यामि यस्यास्ते वृत्तमीदृशम्। आचर्न्त्या न विवृता सद्यो भवति मेदिनी ॥१२॥

मुक्ते बड़ा आश्चर्य है कि तेरे इस दुब्टाचरण को देख, फौरन जमीन क्यों नहीं फट जाती ॥१२॥

> ेमहाब्रह्मार्षसृष्टाः ह ज्वलन्तो भीमदर्शनाः । धिग्वाग्दण्डा न हिंसन्ति रामप्रवाजने स्थिताम् ॥१३॥

जब तू श्रीरामचन्द्र जी को वनवास देने को उद्यत हुई है, तब विशिष्ठादि महिषयों का तीव्र श्रीर भयङ्कर धिक्कार रूप वाक्दगढ तुमे नष्ट क्यों नहीं कर डालता ॥१३॥

> आम्रं छित्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्तु य:। यश्चीनं पयसा सिश्चोन्नी वास्य मधुरो भवेत्॥१४॥

कौन ऐसा (मूर्क) मनुष्य होगा, जो मधुर फल देने वाले आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट, उस कड़ वे नीम के पेड़ को सींचेगा, जो दूध से सींचने पर भी, कभी मीठे फल नहीं दे सकता॥१४॥

अभिजातं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च। न हि निम्बात्स्रवेत्क्षौद्रं लोके निगदितं वचः॥१५॥

१ विवृता—नविदीर्णा। (गो०) २ महाब्रह्मर्षिभिः—विषष्ठादिभिः। (गो०) ३ ज्वलन्तः—तीबाः। \* पाठान्तरे—जुष्टा वा।

लोग जो कहा करते हैं कि नीम के वृक्ष से शहद नहीं चूता, सो इसे मैं भी मानता हूँ। यही कारण है कि तेरी माता जैसी थी वैसी ही तू भी है ॥१४॥

तव मातुरसद्ग्राहं विद्यः पूर्वं यथा श्रुतम् । पितुस्ते वरदः कश्चिददौ<sup>१</sup> वरमनुत्तमम् ॥१६॥

तेरी माता का पापकर्म मुक्ते मालूम है, मैं पहले उसे ज्यों का त्यों सुन चुका हूँ। किसी वरदान देने वाले योगी गन्धर्व ने तेरे पिता को एक यह उत्तम वर दिया था।।१६।।

सर्वभूतरुतं तस्मात्सञ्जज्ञे वसुधाधिपः। तेन तिर्यग्गतानां च भूतानां विदितं वचः॥१७॥

कि, तुम सब जीवों की बोली समम लिया करोगे। इस वर के प्रभाव से तेरे पिता पित्तयों की भी बोली सममने लगे।।१७॥

ततो जुम्भस्य शयने विरुताद्भूरिवर्चसः। पितुस्ते विदितो भावः स तत्र बहुधाइसत्॥१८॥

तेरे पिता एक बार लेटते समय अत्यन्त चमकदार (अर्थात्) सुनहले रंग की किसी चेटी की बातचीत सुन और उसका आशय समम बहुत हँसे ॥१८॥

तत्र ते जननी क्रद्धा मृत्यु पाश्यभीप्सती। हासं ते नृपते सौम्य जिज्ञासामीति चात्रवीत्॥१९॥

१ कश्चित्—योगीगन्धर्व इतिश्रुतम् । (गो॰) २ रुतं — शब्दं। (गो॰) ३ जुम्मस्य — पिपीलिका विशेषस्य । (गो॰) इस पर तेरी माता बहुत कुछ हुई श्रीर श्रपनी जान दे देने की धमकी देती हुई बोली—हे राजन्! में श्रापके हँसने कारण जानना चाहती हूँ ॥१६॥

नृपश्चोवाच तां देवीं देवि शंसामि ते यदि।
ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न संशय: ॥२०॥
इस पर राजा ने कहा, हे देवि ! यदि मैं अपने हँसने का कारण
कहूँ, तो मैं तुरन्त मर जाऊँगा, इसमें सन्देह नहीं ॥२०॥

माता ते पितरं देवि ततः केकयमब्रवीत्।

शंस मे जीव वा भा वा न मामपहसिष्यसि ॥२१॥

यह सुन तेरी माता अपने पित राजा केक्य से बोली—तुम चाहे जीओ चाहे मरो, किन्तु अपने हँसने का कारण मुक्ते बत-लाओ। क्योंकि (यदि तुम मर भी गये तो) आगे फिर तो मेरा उपहास न करोगे।।२१।।

मिया च तथोक्तः सन्केकयः पृथिवीपतिः।
तस्मै तं वरदायार्थं कथयामास तत्वतः॥२२॥
प्यारी रानी के इस प्रकार कहने पर राजा केकय ने वह सारा
हाल जा कर वर देने वाले योगी से कहा॥२२॥

ततः स वरदः साधू राजानं प्रत्यभाषत ।

प्रियतां ध्वंसतां वेयं मा कृथास्त्वं महीपते ॥२३॥

तब उस वर देने वाले साधू ने राजा से कहा—हे राजन् ! तेरी

रानी भले ही मर जाय, या अपने बाप के घर चली जाय, पर तू

ऐसा कभी मत करना ॥२३॥

१ ध्वसतांवा—(क) स्विपत्रादिसमीप गच्छत । (रा०); (ख) स्वाधिकारात्प्रच्युतास्यात्।(गो०)

स तच्छुत्वा वचस्तस्य प्रसन्नमनसो तृपः। भातरं ते <sup>१</sup>निरस्याग्ज विजहार कुवेरवत्॥२४॥

यह सुन, राजा केकय ने प्रसन्न मन से तेरी माता का परित्याग कर दिया और स्वयं कु बेर की तरह विहार करने लगा ॥२४॥ तथा त्वमपि राजानं दुर्जनाचरिते पथि। असद्ग्राहमिमं मोहात्कुरुषे पापदर्शिनि ॥२५॥

है पापिष्ठा ! इसी प्रकार तू भी दुर्जनों के मार्ग का अनुसरण कर, महाराज को धोखा दे कर, उनसे बुरा काम करवाती है ॥२४॥

सत्यश्राद्य प्रवादोऽयं छौकिकः प्रतिभाति मा। पितन्समनुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः ॥२६॥

लोग ठीक ही कहते हैं कि लड़के अपने पिता के स्वमान के खोर लड़कियाँ अपनी माता के स्वभाव की हुआ करती हैं। अर्थात् लड़कों का स्वभाव अपने बाप जैसा और लड़कियों का अपनी माता जैसा हुआ करता है।।२६॥

नैवं भव गृहाणेदं यदाह वसुधाधिप:। भर्तु रिच्छामुपास्वेह जनस्यास्य गतिर्भव॥२७॥

देख तू अपनी माता जैसी मत बन और महाराज का कहना कर । अपने पति के कथनानुसार चल कर तू हम लोगों की रज्ञा कर ॥२७॥

मा त्वं पोत्साहिता पापैर्देवराजसमप्रभम् । भर्तारं छोकभर्तारमसद्धर्मग्रुपादधाः ॥२८॥

१ निरस्य-परित्यज्य। (गो०)

तू, पापों से प्रोत्साहित हो कर, इन्द्र के समान और मनुष्यों के राजा अपने पित से यह अधर्म का काम (बड़े के सामने छोटे को राज्य) मत करवा ॥२८॥

न हि मिध्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तवानयः। श्रीमान्दशरथो राजा देवि राजीवलोचनः॥२९॥

ज्येष्ठो वदान्यः कर्मण्यः स्वधर्मस्याभिरक्षिता । रक्षिता जीवलोकस्य ब्रुहि रामोऽभिषिच्यताम् ॥३०॥

महाराज दशरथ तुमसे जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उसे मिध्या न करेंगे । हे देवि ! राजीवलोचन महाराज दशरथ से तू कह कि ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, अपने कर्त्तव्य का पालन करने वाले और प्राणीमात्र की रत्ता करने वाले श्रीरामचन्द्र जी का अभिषेक करवाना चाहिये ॥२६-३०॥

परिवादो हि ते देवि महांल्लोके चरिष्यति । यदि रामो वनं याति विहाय पितरं नृपम्॥३१॥

यदि श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता महाराज दशरथ को छोड़, कहीं वन चले ही गये, तो संसार में तेरी बड़ी निन्दा होगी ॥३१॥

स राज्यं राधवः पातु भव त्वं विगतज्वरा।
न हि ते राधवादन्यः क्षमः पुरवरे वसेत् ॥३२॥

अतएव अब तू अपने मन का सब चोभ दूर कर, राज्य श्रीराम-चन्द्र को करने दे। क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी को छोड़, अन्य किसी के अयोध्या में रह कर राज्य करने से तेरी भलाई नहीं होगी। (अर्थात् भरत के राजा होने पर भी तेरा कल्याम न होगा)।।३२॥ रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशरथो वनम् । प्रवेक्ष्यति महेष्वासः पूर्वष्टत्तमनुस्मरन् ॥ ३३ ॥

जब युवराजपद श्रीरामचन्द्र को मिल जायगा, तब महाराज दशरथ पूर्वजों की प्रथानुसार, स्वयं वन चले जायँगे ॥ ३३ ॥

इति सान्त्वैश्च तीक्ष्णैश्च कैकेयीं राजसंसदि । सुमन्त्रः क्षोभयामास भूय एव कृताङ्गिलः ॥ ३४॥

इस प्रकार सुमंत्र जी ने सब लोगों के सामने हाथ जोड़ कर, कड़े बचनों से बार-बार कैकेयी को चुन्ध किया॥ ३४॥ नैव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदृयते। न चास्या मुखवर्णस्य विक्रिया लक्ष्यते तदा॥ ३५॥

इति पश्चित्रिंशः सर्गः ॥

किन्तु न नो वह ज़ुब्ध हुई और न उसको कुछ पश्चात्ताप ही हुआ। और तो श्रोर, उसके मुख की रंगत भी तो न बद्ली ॥ ३४॥

अयोध्याकागड का पैतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

--:0:--

# षड्त्रिंशः सर्गः

-:0:-

ततः सुमन्त्रमैक्ष्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया । सवाष्पमतिनिश्वस्य जगादेदं पुनः पुनः॥ १॥ तद्नन्तर महाराज दशरथ, अपनी प्रतिज्ञा से दुःखी हो, आँसू बहाते हुए और बार-बार उसाँसे ले, सुमन्त्र से बोले ॥ १ ॥

> स्त रत्नसुसम्पूर्णा चतुर्विधवला चम्:। राधवस्यानुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रतिविधीयताम् ॥ २॥

हे सुमन्त्र! तुम श्रीरामचन्द्र जी के साथ भेजने को बहुत सा धन रत्न दे, चतुरंगिनी सेना को शीघ्र तैयार करो।। २।।

रूपाजीवाश्व वादिन्यो विणजश्च महाधनाः। शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीं सुप्रसारिताः।। ३।।

बातचीत कर दूसरे के मन को अपनी और खींचने वाली वेश्याएँ, व्यापारी, महाजन, बिकने वाले पदार्थों की दूकानें लगा श्रीरामचन्द्र जी की सेना के शिविर को सुशोभित करें।। ३॥

ये चैनमुपजीवन्ति रमते यैश्व वीर्यतः। तेषां बहुविधं दत्त्वा तानप्यत्र नियोजय॥ ४॥

जो श्रीरामचन्द्र जी के नौकर-चाकर हैं, श्रीर जिनके पराक्रम से वे प्रसन्न हैं, उन सब को बहुत सा धन दे कर, इनके साथ भेजो॥ ४॥

> आयुधानि च मुख्यानि नागराः शकटानि च। अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं व्याधाश्रारण्यगोचराः॥ ५॥

१ रूपाजीवाः — वेश्याः । (गो०) २ वादिन्योः — परचित्ताकषंग्र-चतुर वचनाः । ३ सुप्रसारिताः — शिविरदेशे पण्यपदार्यप्रसारणं कुर्वन्तः । (गो०)।

उत्तम अस्त्र-शस्त्र, मुख्य-मुख्य नागरिक जन, छकड़े श्रीर वन-वासी बहेलिया, जो वन का मार्ग जानते हैं, इनके साथ जायेँ ॥ ४॥

निघ्नन्मृगान्कुञ्जरांश्च पिवंश्वारण्यकं मधु । नदीश्च विविधाः पश्यन्न राज्यस्य स्मरिष्यति ॥ ६ ॥

ये वहाँ जा कर मृगों ख्रीर हाथियों का शिकार खेलेंगे ख्रीर वन का शहद पी कर ख्रीर अनेक निदयों को देख कर, राज्य का स्मरण न करेंगे।। ६।।

धान्यकोशश्च यः कश्चिद्धनकोशश्च मामकः। तौ राममनुगच्छेतां वसन्तं निर्जने वने॥७॥

मेरे (खास) जो अन्न के भगडार हैं—वे भी निर्जन वन में वास करने वाले श्रीरामचन्द्र के साथ जायँ॥ ७॥

्रियजन्पुण्येषु देशेषु विस्रजंश्राप्तदक्षिणाः । ऋषिभिश्र समागम्य प्रवत्स्यति सुखं वने ॥ ८ ॥

श्रीरामचन्द्र जी ऋषियों से समागम होने पर, तीर्थस्थानों में यज्ञ करेंगे श्रीर दिच्छा देंगे श्रीर परम सुख से रहेंगे॥ ८॥

भरतश्च महावाहुरयोध्यां पालयिष्यति । सर्वकामै: पुन: श्रीमान्राम: संसाध्यतामितिः ॥ ९ ॥

यहाँ भरत अयोध्या का पालन करेंगे। सब सामान के साथ श्रीरामचन्द्र जी प्रस्थान करेंगे।। ६।।

१ संसाध्यताम् — प्रस्थाप्यताम् । (शि.॰)

एवं ब्रुवित काकुत्स्थे कैकेय्या भयमागतम्। मुखं चाप्यगमच्छोषं स्वरश्चापि न्यरुध्यत ॥ १०॥

जब महाराज ने यह कहा, तब कैकेयी डरी—उसका मुख सूख गया श्रीर बोल भी बंद हो गया।। १०॥

> सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता। राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यमब्रवीत्॥११॥

वह व्याकुल हुई श्रीर हरी तथा उसका मुख सूख गया। वह महाराज के सामने हो यह बोली।। ११।।

> राज्यं गतजनं साधो पीतमण्डां सुरामिव। निरास्वाद्यतमं शून्यं भरतो नाभिपत्स्यते॥ १२॥

हे साधो ! सारहीन शराब की तरह धनहीन श्रोर जनशून्य राज्य भरत न लेंगे ॥ १२ ॥

> कैकेय्यां मुक्तलज्जायां वदन्त्यामतिदारुणम्। राजा दशरथो वाक्यमुवाचायतलोचनाम्॥ १३॥

जब लज्जा को छोड़ कैकेयी ने यह अति कठोर बात कही, तब तो महाराज दशरथ के दोनों नेत्र मारे क्रोध के लाल हो गये और वे कहने लगे।।१३॥

> बहन्तं किं तुद्धि मां नियुज्य धुरि माहिते। अनार्ये कृत्यमारव्यं किं न पूर्वमुपारुधः॥ १४॥

हे दुष्टे ! क्यों मुक्ते बोक्तों मारे डालती है। जब तूने श्रीराम-चन्द्र के वन जाने के लिये वर माँगा था तभी यह भी क्यों नहीं माँगा कि श्रीरामचन्द्र खाली हाथ वन जायँ।।१४॥

तस्यैतत्क्रोधसंयुक्तमुक्तं श्रुत्वा वराङ्गना । कैकेयी द्विगुणं क्रुद्धा राजानमिदब्रवीत् ॥१५॥

महाराज के इस क्रोधयुक्त वचन को सुन कैकेयी दुगुनी कुद्ध हो महाराज से बोली ॥१४॥

तवैव वंशे सगरो ज्येष्ठपुत्रमुपारुधत्। असमञ्ज इति ख्यातं तथाऽयं गन्तुमहति ॥१६॥

तुम्हारे ही वंश में राजा सगर ने अपने ज्येष्ठपुत्र असमञ्जस की निकाल दिया था। उसी प्रकार यह भी जायँ ॥१६॥

एवमुक्तोधिगित्येव राजा दशरथोऽब्रवीत् । व्रीडितश्र जनः सर्वः सा च तं नावबुध्यत ॥१७॥

कैकेयी की इस बात को सुन महाराज दशरथ ने कहा "हा! धिक्कार है!!" अन्य लोग जो वहाँ बैठे थे वे सब लिजत हुए, परन्तु उस (कैकेयी) को तो भी कुछ बोध न हुआ (अर्थात् महाराज ने सब के सामने कैकेयी को धिकारा तो भी उसको शर्म न आयी)।।१७॥

तत्र दृद्धो महामात्रः सिद्धार्थे। नाम नामतः।
१ शुचिर्वहुमतो राज्ञः कैकेयीमिदमब्रवीत् ॥१८॥

१ शुचिः -- त्रकुटलः । (गो॰)

तब सिद्धार्थ नामक प्रधान मंत्री ने, जो कुटिल न था और जिसे महाराज दशरथ बहुत चाहते थे, कैकेयी से कहा ॥१८॥

असमञ्जो गृहीत्वा तु क्रीडतः पथि दारकान्। सरय्वाः प्रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मतिः॥१९॥

हे देवि ! ( असमञ्जल का श्रीर श्रीरामचन्द्र का क्या साहश्य है ? ) श्रसमञ्जल तो बड़ा ही दुब्टबुद्धि का था, वह तो सड़क पर खेलते हुए बालकों को पकड़ सरयू में फेंक दिया करता था ॥१६॥

तं दृष्ट्वा नागराः सर्वे क्रुद्धा राजानमब्रुवन् । असमझं १ ट्रणीष्वैकमस्मान्वा राष्ट्रवर्धन ॥२०॥

उसके ऐसे दुष्टकर्मों को देख, नगरनिवासियों ने क्रुद्ध हो महाराज सगर से कहा, हे राष्ट्रवर्धन महाराज ! आप केवल अस-मञ्जस ही को पुरो में रखना चाहते हैं अथवा हम लोगों को भी ॥२०॥

तानुवाच ततो राजा किनिमित्तमिदं भयम्। ताश्चापि राज्ञा सम्पृष्टा वाक्यं प्रकृतयोऽब्रुवन् ॥२१॥

तब सगर ने प्रजाजनों से पूछा कि तुम्हारे इस भय का कारण क्या है ? इसके उत्तर में प्रजाजनों ने कहा ॥२१॥ क्रीडतस्त्वेष न: पुत्रान्बालानुद्धान्तचेतन । सरय्वां प्रक्षिपन्मौरूर्यादतुलां पीतिमश्नुते ॥२२॥

राजकुमार श्रसमञ्जस का दिमाग बिगड़ गया है, वह हमारे खेलते हुए बालकों को पकड़ कर सरयू में डुबो कर मूर्खतावश बड़ा प्रसन्न होता है ॥२२॥

१ वृग्गीष्त्र—ग्राप्तनगरेस्थापय । (गो॰) २ उद्भ्रान्तचेतनः — भ्रान्तबुद्धिः । (गो॰)

# स तासां वचनं श्रुत्वा प्रकृतीनां नराधिपः। तं तत्याजाहितं पुत्रं तेषां अपियचिकीर्षया॥२३॥

तब प्रजाजनों की यह बात सुन ऋौर उनको प्रसन्न करने के लिये महाराज सगर ने अपने उस ऋहितकारी पुत्र को त्याग दिया था।।२३।।

तं यानं शीघ्रमारोप्य सभार्यं सपरिच्छदम् । यावज्जीवं विवास्योऽयमिति स्वानन्वशात्पिता ॥२४॥

( किस प्रकार असमञ्जस को देशनिकाला दिया गया सो प्रधानमंत्री बतलाते हैं ) महाराज की आज्ञा से वह तुरन्त मय अपनी स्त्री और कपड़े आदि आवश्यक सामान के रथ में सवार कराया गया और नगर में यह राजाज्ञा घोषित की गयी कि यह सदा के लिये निकाला जाता है। १८४॥

स फालपिटकं गृह्य गिरिदुर्गाण्यलोलयत्। दिशः सर्वोस्त्वनुचरन्स यथा पापकर्मकृत्।।२५॥

तब वह कुदाली ऋौर कंडी ले पर्वतों पर ऋौर वनों में चारों ऋोर मारा मारा फिरने लगा। उसने जैसा पापकर्म किया था तदनुरूप उसे उसका फल भी मिला।।२४॥

्रहत्येवमत्यजद्राजा सगरो वै सुधार्मिकः । रामः किमकरोत्पापं येनैवम्रुपरुध्यते ॥२६॥

धार्मिक महाराज सगर ने अपने दुष्ट चरित्र ज्येष्ठपुत्र को देश निकाला दिया था। किन्तु हे रानी! भला बतलाओ तो कि श्रीराम

• पाठान्तरे—तासां । † पाठान्तरे—इत्येन ।

ने कौनसा दुष्ट कर्म किया है, जो तुम इन्हें देशनिकाला दे रही हो ॥२६॥

> न हि कञ्चन पश्यामो राघवस्यागुणं वयम्। दुर्रुभो ह्यस्य निरयः शशाङ्कस्येव कल्मषम् ॥२७॥

हमको तो श्रीराम में कोई भी दोष देख नहीं पड़ता; प्रत्युत हम तो इनमें दोष का मिलना उसी प्रकार असम्भव समभते हैं, जिस प्रकार चन्द्रमा में मिलनता का मिलना।।२७।।

> अथवा देवि दोषं त्वं कञ्चित्पश्यसि राघवे। तमद्य ब्रूहि तत्वेन ततो रामो विवास्यताम्॥२८॥

श्रथवा हे देवि ! तूने यदि कोई दोष श्रीरामचन्द्र में पाया हो, तो उसे साफ-साफ खोल कर कह, तब श्रीरामचन्द्र को देश निकाला दिया जाय ॥२८॥

अदुष्टस्य हि सन्त्यागः सत्पर्थे निरतस्य च । निर्दहेदपि शक्रस्य द्युति धर्मनिरोधनात्॥२९॥

हे कैकेयी! देख, सज्जन एवं सुमार्ग पर चलने वाले पुरुष को अकारण त्यागने से अधर्म होता है और ऐसा अधर्म इन्द्र के समान तेज को भी नष्ट कर देता है।।२६॥

तदलं देवि रामस्य श्रिया विहतया त्वया । लोकतोऽपि हि ते रक्ष्यः परिवादः ग्रुभानने ॥३०॥

हे सुमुखी ! अतएव तू श्रीरामचन्द्र जी की श्री—शोभा नष्ट मत कर और अपने को लोकनिन्दा से बचा अर्थात् ऐसा काम कर जिससे लोग तेरी निन्दा न करें ॥३०॥

१ कल्मषं - मालिन्यं। ( रा०)

श्रुत्वा तु सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततरस्वन:। शोकोपहतया वाचा कैकेयीमिदमब्रवीत ॥३१॥

सिद्धार्थ के ऐसे वचन सुन, महाराज दशरथ ने बड़े धीमें स्वर से और शोक से विकल हो, कैकेयी से कहा।।३१।।

एतद्वचो नेच्छिस पापष्टत्ते हितं न जानासि ममात्मनो वा । आस्थाय मार्गं क्रपणं र कुचेष्टा चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ॥३२॥

है पापिन ! मैं जान गया कि सिद्धार्थ का कहना भी तुमें अच्छा न लगा। अपनी और हमारी भलाई किस में है, यह भी तू नहीं जानती, तू कुत्सित मार्ग पर चलने की कुचेष्टा कर रही है, तेरा यत्न साधु मार्ग छोड़ कर चलने ही का है। ( अर्थात् अपने अपेर हमारे हित चाहने वाले सिद्धार्थ के कथन पर जो तू ध्यान नहीं देती सो यह तेरी कुचेष्टा है, यह भले आदमियों का काम नहीं है)।।३२॥

अनुत्रजिष्याम्यहमद्य रामं राज्यं परित्यज्य धनं सुखं च। सहैव राज्ञा भरतेन च त्वं यथासुखं भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम्॥३३॥

इति षड्त्रिशः सर्गः

१ कृपगं—कुत्सितं । (गो०) बा० रा० श्र०—२६

अतएव धन-सम्पत्ति सहित इस राज्य को और इन राज्यसुखों को छोड़, हम तो श्रीरामचन्द्र के साथ जाते हैं। तू अपने पुत्र भरत के साथ सदा के लिए सुखपूर्वक राज्य कर ।।३३।।

अयोध्याकाएड का छत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ।

-:0:-

### सप्तत्रिंशः सर्गः

-:0:-

महामात्रवचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा। अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत् ॥१॥

प्रधानमंत्री सिद्धार्थ के तथा महाराज दशरथ के वचन सुन, सुशील श्रीरामचन्द्र ने नम्रतापूर्वक महाराज दशरथ से कहा ॥१॥

त्यक्तभोगस्य मे राजन् वने वन्येन जीवतः। किं कार्यमनुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सर्वतः॥२॥

हे महाराज ! जब मैं सब भोगों को छोड़ चुका छौर वन में उत्पन्न पदार्थों से अपना निर्वाह करना स्वीकार कर चुका, तब मेरे साथ धन-सम्पत्ति, सेना आदि इन सारे सामानों के जाने की क्या आवश्यकता है ? ।।२।।

यो हि दत्त्वाक्ष्मजश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मनः । रज्जुस्नेहेन कि तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्॥३॥

पाठान्तरे—द्विपश्रेष्ठं ।

जो मनुष्य हाथी तो दे डाले, किन्तु अंबारी कसने की रस्सी देते मोह करे, अर्थात् देना न चाहे, तो उस उत्तम हाथी देने वाले को उस रस्सी की ममता से लाभ क्या ? ॥३॥

> तथा मम सतां श्रेष्ठ किं ध्वजिन्या जगत्पते । सर्वाण्येवानुजानामि<sup>१</sup> चीराण्येवानयन्तु मे ॥४॥

है सज्जनश्रेष्ठ ! ठीक यही बात मेरे सम्बन्ध में भी है। हे नर-नाथ ! मैं सेना साथ ले जा कर क्या करूँगा ? आप जो कुछ मुफे देना चाहते हैं, उस सबको मैं भरत जी को देता हूँ। मेरे लिए तो बक्कलादि मँगवा दीजिए ॥४॥

खनित्र पिटके चोमे समानयत गच्छत:। चतुर्दश वने वासं वर्षाणि वसतो मम ॥५॥

चौदह वर्षों तक मुभे वन में रहना है, श्रतः कन्दमूल, फल खोदने श्रीर काटने के लिए एक खन्ता श्रीर एक कंडी मँगवा दीजिए, जिससे मैं श्रव वन को शीघ जाऊँ॥४॥

अथ चोराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम् । उवाच परिधत्स्वेति जनोघे निरपत्रपा ॥६॥

( ये वचन सुनते ही) कैकेयी स्वयं उठ कर गई ऋौर चीर, वरुकल ले आई। तदनन्तर सब लोगों के सामने लज्जा छोड़ श्रीरामचन्द्र से बोली—लो, इन्हें पहिन लो।।६।।

स चीरे पुरुषच्यात्रः कैकेट्या प्रतिगृद्ध ते । सूक्ष्मवस्त्रमवक्षिण्य मुनिवस्त्राण्यवस्त ह ॥७॥

१ श्रनुजानामि-ददामि । (गो०)

तब श्रीरामचन्द्र जी ने वे वल्कल वस्त्र कैकेयी से ले लिए और उनको धारण कर महीन बहुमूल्य वस्त्रों को उतार डाला ॥७॥

लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे। तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रव: ॥८॥

लदमण ने भी वहीं पर अच्छे-अच्छे वस्त्र, जो वे पहिने थे, उतार डाले और पिता के सामने ही मुनियों के पहनने योग्य वल्कल वस्त्र पहिन लिए।।=।।

अथात्मपरिधानार्थं सीता कौशेयवासिनी। समीक्ष्य चीरं संत्रस्ता पृषती वागुरामिव॥९॥

सीता जी, जो रेशमी साड़ी पहिने हुए थीं, अपने पहिनने के लिए उस वलकल वस्त्र को देख, उससे वैसे ही डरीं, जैसे हिरनी बहेलिया के जाल को देख डरती है।।।।।

सा व्यपत्रपमाणैव प्रमृह्य च सुदुर्मनाः। कैकेयीकुशचीरे ते जानकी शुभलक्षणा ॥१०॥

शुभलचणा जानकी ने लिजात हो और दुः खी मन से कैकेयी के दिए वल्कलों को ले लिया ॥१०॥

अश्रुसम्पूर्णनेत्रा च धर्मज्ञा<sup>१</sup> धर्मदर्शिनी<sup>२</sup>। गन्धर्वराजप्रतिमं भर्तारमिदमब्रवीत् ॥११॥

पतिव्रतधर्म को जानने वाली पतिव्रता जानकी ने नेत्रों में श्रासू भर, गन्धर्वराज के तुल्य श्रपने पति से, यह कहा ॥११॥

१ घर्मज्ञा—पातिव्रत्यधर्मज्ञा।(गो०) २ धर्मदर्शिनी—स्वानुष्ठानेन पातिव्रत्यधर्मप्रदर्शिनी।(गो०)

कथं नु चीरं बध्निन्त सुनयो वनवासिनः। इति हाकुशला सीता सा सुमोह सुहुर्सुहुः॥१२॥

वनवासी मुनि किस प्रकार यह वल्कल वस्त्र पहिना करते हैं। यह कह वह मुनिवस्त्र पहनने में त्र्यकुशल जानकी बार-बार घव-डाने लगी ॥१२॥

कृत्वा कण्ठे च सा चीरमेकमादाय पाणिना। तस्थो हाकुशला तत्र बीडिता जनकात्मजा।।१३॥

तब इस कार्य में ऋनिपुण सीता उस वल्कल वस्त्र का एक छोर गले में लपेट और दूसरा छोर हाथ में ले लिजत हो, वहाँ खड़ी रही।।१३॥

तन्यास्तित्क्षिप्रमागम्य रामो धर्मभृतांवरः। चीरं ववन्ध सीतायाः कौशेयस्योपरि स्वयम्॥१४॥

इतने में धर्मात्मात्रों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र ने तुरन्त उसके समीप जा कर, रेशमी साड़ी के ऊपर उस चीर को स्वयं बाँध दिया ॥१४॥ रामं प्रेक्ष्य तु सीताया बभ्नन्तं चीरमुत्तमम् । अन्त:पुर्गता नार्यो मुमुचुर्वारि नेत्रजम् ॥१५॥

श्रीरामचन्द्र को सीता जी के शरीर पर चीर बाँधते देख, आहत:पुर की सब स्त्रियाँ रोने लगीं ॥१४॥

अजुश्च परमायस्ता रामं ज्विलततेजसम्। वत्स नैवं नियुक्तयं वनवासे मनस्विनी॥१६॥

त्रीर त्रात्यन्त कातर होकर परम तेजस्वी श्रीरामचन्द्र से बोली—हे वत्स ! तुम्हारे पिता ने इस मनस्विनी जानकी को वन जाने की श्राज्ञा नहीं दी ॥१६॥ पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनम् । तावदर्शनमस्यां नः सफलं भवतु प्रभो ॥१७॥

पिता की आज्ञा मान तुम तो वन जाओगे ही, परन्तु जानकी जी को अपने साथ मत ले जाओ। हम सब इसी का मुख देख-देख कर, अपना जीवन सफल कर सकेंगी॥१७॥

> लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक । नेयमर्हति कल्याणी वस्तुं तापसवद्वने ॥१८॥

हे वत्स ! तुम लक्ष्मण को अपनी सहायता के लिए अपने साथ ले जाओ, किन्तु कल्याणी जानकी तो तपस्वियों की तरह वन में रहने योग्य नहीं है ॥१८॥

कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी। धर्मनित्यः स्वयं स्थातुं न हीदानीं त्विमच्छिसि॥१९॥

हे राम ! यदि तुम इस समय धर्म के अनुरोध से यहाँ रहना नहीं चाहते, तो हमारी प्रार्थना मानो कि सीता को यहीं छोड़ दो ॥१६॥

तासामेवंविधा वाचः शृण्वन्दशर्थात्मजः । ववन्धेव सदा चीरं सीतया तुल्यशीलया ॥२०॥

दशरथनन्दन ने उन रानियों के ये वचन सुन कर भी, जानकी की रहने में सम्मति न देख, उनके चीर बाँध ही तो दिए ॥२०॥

> चीरे गृहीते तु तया समीक्ष्य नृपतेर्गुरु:। निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। २१॥

१ तुल्यशीलया--- त्रनङ्गीकृतानगरस्थित्यासीतयापेरितः सन् । (रा०)

सीता जी को चीर धारण किए हुए देख, महाराज के गुरू विसन्द जी ने सीता को चीर वस्त्र धारण करने के लिए मना कर, कैकेबी से कहा।।२१॥

अतिप्रष्टचे दुर्में केकेयि कुलपांसनि। वश्चयित्वा च राजानं न प्रमाणै ऽवतिष्ठसे॥२२॥

रे कुलकलिंद्वनी ! त्रारी दुष्टबुद्धिवाली कैकेयी ! महाराज को धोखा दे कर, अपनी कामना या वरदान की सीमा के बाहर त् काम करवा चुकी अर्थात् तू अति कर चुकी। अस्तु जो किया सी किया, अब तो मर्यादा के भीतर रह ॥२२॥

न गन्तव्यं वनं देव्या सीतया शीलवर्जिते । अजुष्टास्यति रामस्य सीता <sup>४</sup>प्रकृतमासनम् ॥२३॥

त्रारी कैकेयी ! तुम्ममें शील तो रहा ही नहीं। सीता वन को न जायगी। वह श्रीरामचन्द्र के लिए तैयार हुए राजसिंहासन पर बैठेगी त्र्यात् जब तक श्रीरामचन्द्र वन से लौट कर न आयेंगे तब तक सीता ही राज्य करेगी।।२३॥

आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिनाम् । आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम् ॥२४॥

क्योंकि सब गृहस्थों की स्त्रियाँ अपने-अपने पतियों की अद्धीङ्गिनी होती हैं। अतः वे पति के समान ही पति के स्वत्वों

१ त्रातिप्रवृत्ते—ग्रतिकम्यप्रवर्त्तमाने । (गो०) २ प्रमागो—मर्था-दायां । (गो०) ३ त्रनुष्ठास्यति—ग्रविष्ठास्यति । (गो०) ४ प्रकृतं— प्रस्तुतं । (गो०) ५ त्रासनम् – सिंहासनं । (गो०) ६ दारसंप्रहवर्ति-नाम्—ग्रहस्थानां । (गो०) की अधिकारिगी हैं। सीता भी श्रीरामचन्द्र की अर्द्धोङ्गिनी अथवा उनका रूप हैं। अतः ये भी पृथ्वी का पालन अर्थात् राज्य करेंगी।।२४॥

अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण सङ्गता। वयमप्यनुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति ॥२५॥

यदि सीता श्रीरामचन्द्र के साथ वन को गई, तो केवल हम ही नहीं, किन्तु सारी श्रयोध्यापुरी के लोग श्रीरामचन्द्र के साथ वन को चले जायँगे।।२४॥

<sup>१</sup>अन्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघव:। सहोपजीव्यं<sup>२</sup> राष्ट्रं३ च पुरं<sup>३</sup> च सपरिच्छदम्<sup>४</sup>॥२६॥

जहाँ सीता सहित श्रीरामचन्द्र जायँगे, वहाँ ही ये सब ड्योढ़ीदार, राज्य भर में बसने वाले लोग तथा अयोध्यावासी धन-धान्य और नौकरों-चाकरों सहित चले जायँगे ॥२६॥

भरतश्च सशत्रुव्रश्चीरवासा वनेचर:। वने वसन्तं काकुत्स्थमनुवत्स्यति पूर्वजम्॥२७॥

भरत और शत्रुप्त भी चीर पहिन कर तपिस्वयों के वेश में अपने बड़े भाई के साथ वनवासी होंगे ॥२७॥

ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह। त्वमेका शाधि दुर्हाचा प्रजानामहिते स्थिता ॥२८॥

१ त्रान्तपालाः -राष्ट्रान्तपरिपालकाः । (गो॰) २ उपजीव्यं -जीवनसाधनं धनं । (शि॰) । ३ राष्ट्रं --राष्ट्रस्थोजनः । (शि॰) ४ पुरं --त्र्रयोध्यां । (शि॰) ४ सपरिच्छदम् --दासदासीशकटादिपरिकरयुक्तम् । (गो॰) तब इस राज्य की भूमि मनुष्यों से शून्य हो जायगी— केवल वृत्त ही वृत्त रह जायँगे। तब तू अकेली प्रजा की अहितकारिणी बन कर, पेड़ों पर राज्य करना॥२८॥

न हि तद्भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपति:।

तद्वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति ॥२९॥ (त् अच्छी तरह समम रख कि) जहाँ श्रीरामचन्द्र का राज्य नहीं, वह स्थान राज्य कहला ही नहीं सकता ख्रोर जहाँ पर श्रीराम-चन्द्र रहेंगे—वह भले ही वन हो, तो भी वह राज्य कहा जायगा ॥२६॥

न ह्यद्तां १ महीं पित्रा भरत: शास्तुमहिति। त्विय वा पुत्रवद्वस्तुं यदि जातो महीपते: ॥३०॥

महाराज श्रिपसन्नतापूर्वक भरत को राज्य दे रहे हैं, सो भरत यदि महाराज का पुत्र होगा, तो वह इस राज्य को कभी न लेगा स्थौर न तेरे साथ पुत्रवत् बर्ताव करेगा।।३०।।

यद्यपि त्वं क्षितितलाद्गगनं चोत्पतिष्यति ।

पितृवंशचरित्रज्ञ: सोऽन्यथा न करिष्यति ॥३१॥

भले ही तू पृथ्वी छोड़ आकाश में चली जा, ( अर्थात् मर जा) तो भी अपने कुल के चरित्र को जानने वाला भरत कभी अन्यथाचरण न करेगा अर्थात् बड़े भाई श्रीरामचन्द्र के रहते स्वयं राज्य न करेगा ॥३१॥

तत्त्वया पुत्रगर्धिन्या र पुत्रस्य कृतमियम्। लोके हि न स विद्येत यो न राममनुत्रतः ॥३२॥

१ त्र्यदत्तां--प्रीतपूर्वकमदत्तां । (गो०) २ पुत्रगर्धिन्या--पुत्रविषय-स्नेह्युक्त्या । (गो०)

त् भरत की भलाई सोच, उसको जो राज्य दिला रही है, सो त् उसकी भलाई नहीं कर रही है; प्रत्युत उसके लिए बुराई कर रही है, क्योंकि ऐसा कोई जन नहीं, जो श्रीरामचन्द्र के पीछे न जाय।।३२॥

> द्रक्ष्यस्यद्येव कैकेयि पशुच्यालमृगद्विजान्। गच्छतः सह रामेण पादपांश्र तदुन्मुखान्१॥३३॥

मनुष्यों की बात रहने दें, तू देखेगी कि पशु, सर्प, मृग, पत्ती श्रीरामचन्द्र के साथ जाते हैं। (जंगमों की बात भी जाने दें, स्थावर) वृ भी श्रीरामचन्द्र को बन जाते देख, उनके साथ स्नेह में आसक्त हो, उनकी श्रोर मुक जायँगे—श्रर्थात् उनके साथ जाना चाहेंगे।।३३॥

अथोत्तमान्याभरणानि देवि देहि स्तुषायै व्यपनीय चीरम्। न चीरमस्याः प्रविधीयतेति

न्यवारयत्तद्वसनं वसिष्ठः ॥३४॥

अतएव हे देवि ! चीर को हटा कर अच्छे-अच्छे वस्त्र और आमूषण अपनी बहू (सीता) को पहिना, क्योंकि यह सीता चीर पहनने योग्य नहीं है। इस प्रकार कह कर विसन्ठ जी ने सीता को चीरधारण कराने के लिए मना किया। 13811

एकस्य रामस्य वने निवासः

त्वया दृतः केकयराजपुत्रि ।

१ तदुन्मुखान्—रामविषयस्नेहासक्तत्वं । (गो०) २ व्यपनीय— निरस्य। (गो०)

### विभूषितेयं मतिकर्मनित्या वसत्वरण्ये सह राघवेण ॥३५॥

है राजा केकय की बेटी ! तूने तो श्रकेले श्रीरामचन्द्र के वन-वास के लिए वर माँगा था । श्रतः जानकी वसन-भूषण् धारण कर (श्रथीत् सौभाग्यवती स्त्रियों के श्रमुरूप शृङ्गार कर ) श्रीरामचन्द्र के साथ वन में बसे । (श्रथीत् उनके ऐसा करने से तेरी हानि ही क्या है ) ॥३४॥

> यानैश्च मुख्यै: परिचारकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री । वस्त्रैश्च सर्वै: सहितैर्विधानै:१ नेयं वृता ते वरसम्प्रदाने ॥३६॥

जब तूने सीता को वन में भेजने का वरदान ही नहीं माँगा, तब वह अच्छी सवारी में बैठ और मुख्य-मुख्य अपनी दासियों को साथ ते और अच्छे गहने, कपड़े पहिन और शृङ्गार की अन्य सामग्री साथ ते वन में जायँ।।३६॥

तिस्मस्तथा जल्पति विममुख्ये

गुरौ वृपस्यामितममभावे।
नैव स्म सीता विनिवृत्तभावा

प्रियस्य धर्तुः मितकारकामा ॥३०॥

इति सप्तित्रशः सर्गः।

१ विघानै:-भृङ्गाराद्युपकरणैः। (गो०)

अमित प्रभावशाली, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं राजगुरु विसष्ठ जी के इतना कहने पर भी, सीता ने उस चीर को न उतारा। उतारती क्यों, वह तो अपने प्यारे पित की तरह वन में रहना चाहती थी।।३७॥

अयोध्याकाएड का सेतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

-:0:-

# अष्टात्रिंशः सर्गः

-:0:-

तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत् । मचुक्रोश जनः सर्वो धिक्त्वां दशरथं त्विति ॥१॥

सनाथा सीता को अनाथा की तरह चीर पहिनते देख, जो वहाँ उपस्थित थे, चिल्लाए और महाराज दशरथ जी को धिककारने लगे।।१॥

तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपितः। चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्मे यशसि चात्मनः॥२॥

इस महाकोलाहल को सुन महाराज दु: खित हुए श्रौर अपने जीवन में, धर्म में श्रौर यश में जो पहिले आदर था, उसे उन्होंने त्याग दिया ।।२॥

स निःश्वस्योष्णमैक्ष्वाकस्तां भार्यामिदमब्रवीत्। कैकेयि कुशचीरेण न सीता गन्तुमईति॥३॥

१ अद्धां - त्रादरं। (गो०)

उन्होंने उसाँसें ले कर कैकेयी से यह कहा--हे कैकेयी ! कुशचीर धारण कर सीता न जायगी ॥३॥

सुकुमारी च वाला च सततं च सुखोचिता। नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुर्मम॥४॥

हमारे गुरु विसन्छ जी ने ठीक ही कहा है कि सीता वन जाने योग्य नहीं है। क्योंकि वह सुकुमारी बाला सदा सुख भोगने योग्य है।।।।

इयं हि कस्यापकरोति किश्चि-त्तपस्विनी राजवरस्य कन्या ।

या चीरमासाद्य जनस्य मध्ये

स्थिता विसंज्ञा? अमणीव? काचित् ॥५॥

क्या नृपश्रेष्ठ महाराज जनक की कन्या ने किसी का कुछ विगाड़ा है, जो यह लोगों की भीड़ में, चीर धारण कर, मुखा तपस्विनी की तरह खड़ी है।।।।।

चीराण्यपास्याज्जनकस्य कन्या नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूर्वा। यथासुखं गच्छतु राजपुत्री वनं समग्रा सह सर्वरत्नै: ॥६॥

मैंने यह वर नहीं दिया है कि महाराज जनक की पुत्री भी चीर धारण करे। श्रतः यह राजपुत्री श्रपेद्यित वसन-भूषण तथा समस्त उत्तम सामग्री सहित जाय ॥६॥

१ विसंशा—मुग्धा । (गो०) २ श्रमणीव—तपस्विनीव । (गो०) ३ समग्रा—वस्त्रालङ्कार सम्पूर्णा । ४ सर्वरत्नै:—सर्वश्रेष्ठ वस्तुभिः । (गो०) अजीवनार्हेण मया नृशंसा
कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत् ।
त्वया हि 'बाल्यात्प्रतिपन्नमेतत्'
तन्मां दहेद्रेणुमिवात्मपुष्पम् ॥७॥

मरने का समय निकट होने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई। इसीसे मैंने शपथपूर्वक तुमे वर देन की प्रतिज्ञा कर के जो मूर्खता का काम किया है, वह मुमे वैसे ही जला रहा है, जैसे बाँस का फूल बाँस को जलाता है।।।।।

[बाँस का फूल जब फूलता है तब वह बाँस को सुखा देता है।] रामेण यदि ते पापे कि श्चित्कृतमशोभनम्। अपकार: क इह ते वैदेह्या दर्शितोऽथ मे ॥८॥

माना कि श्रीरामचन्द्र ने तेरा कुछ बिगाड़ा था, पर अरी पापिन! मुभे बता तो सही जानकी ने तेरा क्या बिगाड़ा था ? ॥॥।

मृगीवोत्फुल्लनयपना मृदुशीला तपस्विनी। अपकारं कमिइ ते करोति जनकात्मजा॥९॥

हिरनी के समान सुन्दर नेत्रों वाली तथा तपस्विनी की तरह कोमल और शोल स्वभाव वाली जानकी ने तेरा क्या बिगाड़ा है ? ॥ ।।।

> ननु पर्याप्तमेतत्ते पापे रामनिवासनम् । किमेभिः क्रपणेर्भ्यः पातकैरिप ते कृतैः ॥१०॥

१ बाल्यात् बालिसत्वात्। (गो॰) २ एतत् -प्रतिज्ञातं। (गो॰)

अरी पापिन ! तुमे नरक में डालने के लिए श्रीरामचन्द्र का अकारण वनवास दिलाना ही पर्याप्त है, फिर न जाने अधिक दुष्ट कमों के करने से तेरी क्या गति होगी ! ॥१०॥

प्रतिज्ञातं भया तावच्वयोक्तं देवि शृण्वता। रामं यद्भिषेकाय त्वियहागतमत्रवीः ॥११॥

श्रभिषेक के लिये जब श्रीरामचन्द्र यहाँ श्राए थे, तब तूने इनसे यही न कहा था कि तुम श्रपना श्रभिषेक न करा कर श्रीर चीर-जटा धारण कर वन जाओ। तेरी यह वार्ते सुन, हमने उसे (चुप-चाप—'मौनं सम्मतिलज्ञणम्' न्याय से) स्वीकार कर लिया। (उस समय तूने केवल श्रीरामचन्द्र ही का नाम लिया था, सीता का नहीं) ॥११॥

तत्त्वेतत्समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि।

मैथिलीमपि या हि त्वमीक्षसे चीरवासिनीम् ॥१२॥

सो तू उस बात को छोड़, नरक में जाया चाहती है। तभी तो तू सीता को मुनियों जैसे चीर पहिना वन में भेजती है।।१२॥

इतीव राजा विलयनमहात्मा शोकस्य नान्तं स ददर्श किश्चित् । भृशातुरत्याच्च पपात भूमों

तेनैव पुत्रव्यसने निमग्न: ॥ १३॥

महाराज दशरथ विलाप कर तथा अपने शोक का पार न देख और अत्यन्त आतुर हो, पृथ्वी पर गिर पड़े और पुत्र के वियोगजन्य दु:ख (को स्मरण कर दु:ख ) में डूब गए॥१३॥

१ प्रतिज्ञातं -- ऋङ्गोकृतम् (शि॰)

एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः सम्मस्थितो वनम्। अवाविशरसमासीनमिदं वचनमब्रवीत्॥१४॥

इस प्रकार कहते हुए श्रौर नीचा सिर किए हुए पिता महाराज दशरथ से, वन जाने के लिए तैयार श्रीरामचन्द्र यह वचन बोले ॥१४॥

> इयं धार्मिक कौसल्या मम माता यशस्विनी। दृद्धा चाक्षुद्रशीला च न च त्वां देव गईते ॥१५॥

हे देव ! यह मेरी माता कौसल्या जो पतिव्रता है, यशस्विनी है, बूढ़ी है, उत्तम स्वभाव वाली है श्रीर जो कभी श्रापकी निन्दा नहीं करती ॥१४॥

मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम् । अदृष्टपूर्वव्यसनां भूयः सम्मन्तुमहिसि ॥१६॥

हे वरद ! मेरे बिना यह शोकसागर में डूब जायगी । इसने कभी पहले दु:ख नहीं देखा, अतः आप इसका अत्यन्त सम्मान कीजियेगा ॥१६॥

पुत्रशोकं यथा नच्छेंच्वया पूज्येन पूजिता। मां हि सञ्चिन्तयन्ती सा त्विय जीवेत्तपस्विनी ॥१७॥

श्राप पूज्य हैं, श्राप इसका ऐसा सम्मान या सत्कार करें, जिससे इसे पुत्र-वियोग-जन्य शोक न होने पावे श्रोर मेरे वियोग को यह सह सके तथा श्रापके मरोसे जीती रहे ॥१७॥

१ भूय: - ग्रातिशयेन। (गो०)

इमां महेन्द्रोपम जातगर्धिनीं तथा विधातुं जननीं ममार्हिस । यथा वनस्थे मिय शोककर्शिता न जीवितं न्यस्य यमक्षयं ब्रजेत ॥१८॥

इति ग्रष्टात्रिंशः सर्गः ॥

है इन्द्र के समान ऐश्वर्यशाली महाराज ! त्राप, पुत्रवत्सला मेरी माता को इस तरह रखना, जिससे मेरे वन में रहने के समय, वह चीणबला हो मर न जाय त्रौर यमलोक न चली जाय ॥१८॥

त्र्ययोध्याकागड का ग्राड़तीसवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना।

-:8:-

# एकोनचत्वारिंशः सर्गः

-:0:-

रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेषधरं च तम् । समीक्ष्य सह भार्याभिः राजा विगतचेतनः ॥१॥

श्रीरामचन्द्र जी के इन वचनों को सुन श्रौर उनको मुनि का वेष धारण किये हुए देख, महाराज श्रपनी रानियों सहित मूर्चिंद्रत हो गए॥१॥

नैनं दु:खेन सन्तप्तः प्रत्यवैक्षत राघवम् । न चैनमभिसम्प्रेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्मनाः ॥२॥

दुःख से सन्तप्त हो, उदास मन महाराज न तो श्रीरामचन्द्र जी की श्रोर देख सकते थे श्रोर न उनकी श्रोर देख कर, उनसे बोल ही सकते थे ।।२॥ बा० रा० श्र०—२७ स मुहूर्तमिवासंज्ञो दुःखितश्च महीपतिः। विललाप महावाहू राममेवानुचिन्तयन् ॥३॥

महाराज दशरथ दु:खित हो, एक मुहूर्त तक अचेत पड़े रहे। तदनन्तर महाबाहु दशरथ चैतन्य हो, श्रीराम का स्मरण कर, अनेक प्रकार के विलाप करने लगे।।३॥

मन्ये खतु मया पूर्वं विवत्सा बहवः कृताः । प्राणिनो हिंसिता वापि तस्मादिदमुपस्थितम् ॥४॥

हम मानते हैं कि हमने निस्सन्देह पूर्वजन्म में बहुत सी गौद्यों के बछड़े उनसे ऋलग कर दिये हैं ऋथवा बहुत से प्राणियों का वध किया है; इसी से यह दुःख हमारे ऊपर पड़ा है ॥४॥

न त्वेवानागते काले देहोच्च्यवति जीवितम्। कैकेय्या क्लिश्यमानस्य मृत्युर्भम न विद्यते ॥५॥

बिना समय त्राए शरीर से प्राण नहीं निकलते। क्योंकि कैकेयी हमें इतना क्लेश दे रही है; तिस पर भी हमें मौत नहीं त्राती।।।।।

योऽहं पावकसङ्काशं पश्यामि पुरतः स्थितम्। विहाय वसने सूक्ष्मे तापसाच्छादमात्मजम् ॥६॥

हा! अग्नि के समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्र को हम अपने आगे खड़ा और राजसी वस्त्र त्याग कर, मुनिवस्त्र पहिने देख रहे हैं।।६॥

एकस्याः खलु कैकेय्याः कृतेऽयं क्लिश्यते जनः। स्वार्थे मयतमानायाः संश्रित्य निकृतिं विमाम् ॥७॥

१ निकृतिः — शाठयं। (गो॰)

निश्चय ही ऋकेली कैकेयी की करतूत ही से इतने लोग कष्ट पा रहे हैं। वह यह शठता का प्रयत्न केवल स्वाथसाधन के लिए कर रही हैं।।।।।

एवमुक्त्वा तु वचनं वाष्पेण पिहितेक्षणः ॥ । रामेति सक्रदेवोक्त्वा व्याहतु न शशाक ह ॥८॥

ऐसा कह कर, महाराज ने नेत्रों में आँसू भर कर एक बार "राम '' कहा; किन्तु इसके आगे वे कुछ भी न बोल सके ।। न।।

संज्ञां तु पतिलभ्येव मुहूर्तात्स महीपति:।

नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुमन्त्रमिदमब्रवीत् ॥९॥

एक मुहूर्त बाद जब महाराज को चेत हुआ, तब उन्होंने आँखों में आँसू भर, सुमंत्र से यह कहा ॥६॥

औपवाह्य' रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमै:।

प्रापयैनं महाभागिमतो जनपदात्परम् ॥१०॥

तुम, उत्तम घोड़े जोत कर, सवारी करने योग्य रथ ले आओ स्त्रीर इस महाभाग श्रीरामचन्द्र को उस पर सवार करा इस नगर से बाहर पहुँचास्त्रो ॥१०॥

एवं यन्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते। पित्रा मात्रा च यत्साधुर्वीरो निर्वास्यते वनम् ॥११॥

अब हम समभे कि गुणी पुरुषों के गुणवान होने का यही फल है कि ऐसे साधु और वीर पुत्र, पिता-माता द्वारा वन में निकाले जाते हैं, (अर्थात् अब से गुणी होना भी ठीक नहीं।।।११॥

१ त्र्यौपवाह्यं — उपवहनमात्रयोग्यं। (गो०) \* पाठान्तरे — पिहिते-न्द्रियः।

राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमन्त्रः शीघ्रविक्रमः । योजयित्वाऽऽययौ तत्र रथमश्वैरलङ्कृतम् ॥१२॥ महाराज की श्राज्ञा पा कर, सुमंत्र तुरन्त घोड़े जोत कर, श्रच्छी तरह सजा हुआ एक रथ ले आए ॥१२॥

तं रथं राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम्। आचचक्षेऽञ्जलिं कृत्वा युक्तं परमवाजिभिः॥१३॥

ऋौर उस सुवर्णभूषित ऋौर विद्या घोड़ों से युक्त रथ को राज-कुमार (श्रीरामचन्द्र) के सामने खड़ा कर तथा हाथ जोड़ कर सुमंत्र ने कहा, "रथ तैयार है" ॥१३॥

राजा सत्वरमाहूय व्यापृतं वित्तसञ्चये । उवाच देशकालज्ञं निश्चितं सर्वतः शुचिम् ।।१४॥

तदनन्तर महाराज ने तुरन्त अपने उस खजानची को बुलाया, जो जानता था कि कौन वस्तु कहाँ रखी है और जो सब प्रकार से मन का और हाथ का सचा (ईमानदार) था। उससे महाराज ने देश और काल के अनुरूप यह वचन कहा।।१४।।

वासांसि च महार्हाणि भूषणानि वराणि च । वर्षाण्येतानि संख्याय वैदेह्याः क्षिप्रमानय ॥१५॥

अच्छे-अच्छे कपड़े और बहुमूल्य आमूषण जो चौद्ह वर्ष को जानकी के लिए पर्याप्त हों—शोघ जाकर ले आओ ॥१४॥

१ शीघविकमः —शीवपदविद्योपः । (गो॰) २ व्यापृतं — ग्रध्यद्यत्वेनः व्यापृतं, धनाध्यद्यं (गो॰) ३ वित्तसञ्चये — कोशगृहे । (गो॰) ४ निश्चितं — याबदवस्यि तत्तद्वस्तुविषयनिश्चितज्ञानवन्तं । (गो॰) ५ शुचिम् — वासान्तरशुद्धियुकं। (गो॰)

नरेन्द्रेणेवमुक्तस्तु गत्वा कोशगृहं तत:। प्रायच्छत्सर्वमाहृत्य सीतायै सममेव तत्॥१६॥

महाराज की ऐसे आज्ञा पा कर कोषाध्यत्त कोशागार में गया और जिन-जिन वस्तुओं को लाने के लिए महाराज ने कहा था उन सब को ला कर सीता जी को दे दिया।।१६॥

सा सुजाताः सुजातानि वैदेही मिस्थता वनम् । भूषयामास गात्राणि तैर्विचित्रैर्विभूषणै: ॥१७॥

अयोनिसम्भूत सीता जी ने वन जाने के समय उन विचित्र भूषणों श्रौर वस्त्रों से अपने शरीर को शोभित किया।।१७॥

व्यराजयत वैदेही वेश्म तुत्सुविभूषिता। उद्यतींशुमतः काले खं मभेव विवस्वतः ॥१८॥

जानकी ने उस समय वस्त्राभूषण धारण कर, उस घर को वैसे ही सुशोभित किया जैसे प्रातःकाल अर्थात् उदयकाल में सूर्य की प्रशस्त किरणें आकाश को भूषित करती हैं ॥१८॥

तां भुजाभ्यां परिष्वज्य<sup>्</sup>रवश्रूर्वचनमब्रवीत् । अनाचरन्तीं कृपणं <sup>४</sup> सृष्ट्युपाघ्राय मैथिलीम् ॥१९॥

कौसल्या जी ने अच्छे आचरण करने वाली जानकी को हृद्य से लगाया और मस्तक को सूँघ, यह कहा ॥१६॥

१ सुजाता--सुजन्मा अयोनिजेतियावत् । (गो०) २ ग्रंशुमतः-प्रशस्त-किरणस्य । (गो०) ३ श्वश्रू:--कौसल्या । (गो०) ४ स्रनाचरन्तीं - ऋकु-वन्ती । (गो०) ५ कृपणं--बुद्रं । (गो०)

## असत्यः सर्वलोकेऽस्मिन्सततं सत्कृताः प्रियैः। भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रयः॥२०॥

सब लोकों में जो कुलटा स्त्रियाँ होती हैं, उनका उनकी चाही हुई प्रिय वस्तुओं से भले ही सदैव सत्कार ही क्यों न किया जाय, किन्तु पित पर विपत्ति पड़ने पर ऐसी स्त्रियाँ अपने पित को नहीं मानतीं अर्थात् जैसा आदर वे समृद्धि-काल में अपने पितयों का करती हैं—वैसा आदर-सत्कार वे अपने पितयों का विपत्ति के समय नहीं करतीं।।२०॥

## एष स्वभावो नारीणामनुभूय पुरा सुखम् । अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि ॥२१॥

वास्तव में कुलटा स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि पहले सुख को भोग कर भी, ज्योंही जरा भी विपत्ति पड़ी कि त्योंही वे पति पर केवल दोष ही नहीं लगाने लगतीं बल्कि पति को छोड़ भी बैठती हैं ॥२१॥

असत्यशीला विकृता<sup>३</sup> दुर्गाह्यहृदयाः सदा। युवत्यः पापसङ्कल्पाः क्षणमात्राद्विरागिणः ।।२२॥

संसार में श्रधिक स्त्रियाँ ऐसी होती हैं, जो सदा मूठ बोला करती हैं, जिनको देखते ही देखने वाले के मन में विकार उत्पन्न होता है, उनके मन की बात बड़ी कठिनाई से जानी जाती है,

१ त्रमत्य:—कुलटाः । (गो०) २ नानुमन्यन्ते—नगण्यन्ति । (गो०) ३ विनिपातगतं—स्वस्थानात्प्रच्युति प्राप्तं । (गो०) ४ विकृताः —दर्शनमात्रेण विकारोत्पादिकाः (शि०) ४ ज्ञणमात्रद्विरागिणा— ज्ञणमात्रेण त्यक्त्वानुरागाः । (वि०)

वे सदा हृदयशून्य होती हैं। वे अपने को सदा जवान ही सम-मती रहती हैं, उनके मन में नाना प्रकार के पापपूरित सङ्कल्प उठा करते हैं और वे ज्ञणमात्र में चिरपोषित प्रीति को तिनके की तरह तोड़ डालतो हैं, अथवा बात-बात में बिगड़ा करती हैं।।२२।।

न कुलं न कृतं विद्यां न दत्तं नापि संग्रहम्? । स्त्रीणां गृह्णाति हृदयमनित्यहृदया हि ता: ॥२३॥

न तो प्रशस्त कुल, न उपकार, गुरूपदिष्ट धर्मविद्या, न वस्त्र-त्र्याभूषणादिका दान, न वैवाहिक बन्धन ही ( त्र्यथवा उनको बाँध कर रखना ही ) इन कुलटा स्त्रियों के मन को वश में कर सकता है, क्योंकि ये सब बड़ी चक्कल स्वभाव की होती हैं ॥२३॥

[ कुजटा स्त्रियों के लत्त्ए समझा कर, श्रागे कौसल्या जी सती

के लक्ष्ण बतलाती हैं।]

साध्वीनां हि स्थितानां तु शीले इसत्ये श्रुते इशमेर। स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते ।।२४॥

जो सती और पितवता स्त्रियाँ होती हैं, वे कुलोचित आचरण वाली, सत्य में आस्था रखने वाली, गुरुजनों के उपदेश में श्रद्धा रखने वाली और शान्तिचत्त वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियों के लिए उनका केवल पित ही परम पिवत्र और सर्वश्रेष्ठ होता है।।२४।।

१ संग्रहं — ग्राग्निसा चिकपाणिग्रहणं । (गो०) — हष्टेपिदोपे स्वीकारः यद्वा संग्रहो बंधनादि । (रा०) २ स्थितानां — पतित्रतानाम् स्त्रीणाम् । (रा०) ३ शोले — कुले। चितचरित्रे । (गो०) ४ श्रुते — गुरुजनकृतोपदेशे । (गो०) ५ शमे — शान्तौ च (गो०) ६ विशिष्यते — उत्कृष्टोभवति । (गो०)

स त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रवाजितो मम । तव दैवतमस्त्वेष निर्धनः सधनोऽपि वा ॥२५॥

अतः तू मेरे पुत्र का, जो वनवास करने के लिए उद्यत है, अप-मान मत करना। क्योंकि चाहे वह धनी है, चाहे निर्धन; तेरे लिए तो वह देवता के समान ही पूज्य एवं मान्य है ॥२४॥

विज्ञाय वचनं सीता तस्या धर्मार्थसंहितम् । कृताञ्जलिख्वाचेदं श्वश्रुमभिम्रुखे स्थिताम् ॥२६॥

तब सीता जी सास के धर्म और अर्थ युक्त इन वचनों का अभिप्राय समक, सास के सामने जा और हाथ जोड़, कर यह बोलीं।।२६॥

करिष्ये सर्वमेवाहमार्या यदनुशास्ति माम्। अभिज्ञाऽस्मि यथा भर्तुवर्तितव्यं श्रुतं च मे ॥२७॥

हे आर्थे! आपने मुक्ते जैसी आज्ञा दी है, मैं तदनुसार ही करूँगी। स्त्री को अपने पित की, जिस प्रकार सेवा करनी चाहिए वह मैं जानती हूँ। क्योंकि मैं माता-पिता के मुख से यह सब सुन चुकी हूँ।।२७॥

न मामसज्जनेनायां समानयितुमहीत । धमोद्विचितुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा ॥२८॥

हे आर्थे! आप मुक्ते असती स्त्रियों के समान न समकें। मैं धर्म से कभी भी विचलित नहीं हो सकती; जैसे चन्द्रमा की प्रभा चन्द्रमा से कभी भी विचलित नहीं होती।।२८॥

१ वर्तितव्यं - - शुश्रूषितव्यं । ( गो० ) २ श्रुतं - मातापितृभ्यां इति शेषः । (गो०)

नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचक्रो वर्तते रथः। नापतिः सुखमेधेत या स्यादिष शतात्मजा॥२९॥

जिस प्रकार विना तार की वीगा नहीं बजती, विना पहिए का रथ नहीं चलता, उसी प्रकार स्त्री सौ पुत्र वाली ही क्यों न हो, उसे बिना पित के सुख प्राप्त नहीं हो सकता ॥२६॥

मितं ददाति हि पिता मितं माता मितं सुतः। अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत्॥३०॥

क्या पिता, क्या माता और क्या पुत्र—ये सब तो थोड़े-थोड़े
सुख के देने वाले हैं। परन्तु पित, जो अमित सुख का देने वाला
है, उसका ऐसी कौन (अभागी) स्त्री होगी, जो आदर न करेगी।
(अर्थात् पित से इहलोक और परलोक में भी स्त्री को अपिरिमित
सुख मिलता है) ॥३०॥

साऽहमेवंगता श्रेष्ठा श्रुतधर्मपरावरा। आर्ये किमवमन्येऽहं स्त्रीणां भर्ता हि दैवतम् ॥३१॥

में पितव्रता धर्म की सब बात धर्म जानने वाले श्रेंड्ठ लोगों से सुन कर जान चुकी हूँ। सो मैं, यह जान कर भी कि स्त्री के लिए उसका पित ही देवता है, मैं पित का अनादर क्यों कहूँगी (अर्थात् कभी न कहूँगी) ॥३१॥

सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्या हृदयङ्गमम् । शुद्धसत्वा सुमोचाश्रु सहसा दुःखहर्षजम् ॥३२॥

१ हृदयङ्गमम् —मनोहरं। (शि॰) २ शुद्धसत्त्वा—शुद्धचित्ता। (शि॰) ३ दु:खहर्ष मम् —पुत्रादेवनगमनेन दुःखं, सीतायावाक्यश्रवणेन च हर्षः। (रा॰)

भोलीभाली माता कौसल्या, जो श्रीरामचन्द्र के वनगमन से दुखी हो, श्राँसू गिरा रही थी, सीता के ये मनोहर वचन सुन, सहसा प्रसन्न वदन हो गई ॥३२॥

तां पाञ्जिलिरभिक्रम्य मातृमध्येऽतिसत्कृताम् । रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यमब्रवीत् ॥३३॥ सब मातात्रों में अधिक पूज्य कौसल्या की परिक्रमा कर, परम धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र ने हाथ जोड़ कर कहा ॥३३॥

अम्ब मा दुःखिता भूस्त्वं पश्य त्वं पितरं मम। क्षयो हि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥३४॥

हे मा ! ( मेरे वन जाने के बाद ) तू दुःखी हो, मेरे पिता की स्त्रोर मत देखना; क्योंकि वनवास की स्त्रविध शीघ्र ही पूरी हो जायगी ॥३४॥

सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पश्च च । सा समग्रमिहरे प्राप्तं मां द्रक्ष्यसि सुहृद्वृतम् ॥३५॥

ये चौद्ह वर्ष तुमे ऐसे कट जायँगे जैसे सोने में एक रात कट जाती है। अथवा तुमे ये १४ वर्ष एक रात के समान जान पड़ेंगे। पिता की आज्ञा पालन कर सुहदों सहित त् मुमे यहाँ आया हुआ देखेगी।।३४॥

एतावदभिनीतार्थमुक्त्वा स जननीं वचः। त्रयः शतशतार्थाश्च ददर्शाविध्यः मातरः॥३६॥

१ वनवासस्य — वनवासकालस्य । (गो०) २ समग्रं — सम्पूर्ण मनोरथं स्रथवा निर्वतितिपितृवचनं । (गो०) ३ ददश्विच्य — वक्तव्यं स्रालीच्य । (गो०)

अपनी जननी कौसल्या से इस प्रकार कह, श्रीरामचन्द्र ने अपनी अन्य ३४० माताओं से कुछ कहने का विचार किया ॥३६॥

ताश्चापि स तथैवार्ता मातृर्दश्वरथात्मजः।
धर्मयुक्तमिदं वाक्यं निजगाद कृताञ्जिलः ॥३७॥
वे भी सब माताएँ कौसल्या की तरह आर्त थीं, अर्थात् दुःख पारही थीं, अतः श्रीरामचन्द्र ने हाथ जोड़ कर, उनसे यह धर्म-युक्त बचन कहे ॥३७॥

संवासात्परुषं किञ्चिदज्ञानाद्वापि यत्कृतम्। तन्मे समनुजानीतः सर्वाश्चामन्त्रयामि वः॥३८॥

एक साथ रहने के कारण जाने या अनजाने जो कुछ अपराध मुक्तसे बन पड़ा हो, उसको आप सब चमा करना। मैं आपसे यही माँगता हुँ ॥३८॥

वचनं राघवस्यैतद्धर्मयुक्तं समाहितम् । गुश्रवुस्ताः स्त्रियः सर्वाः शोकोपहतचेतसः ॥३९॥

श्रीरामचन्द्र के मुख से ऐसे धर्मयुक्त श्रीर समीचीन अर्थयुक्त वचन सुन, सब रानियाँ शोक से विकल हो गई ॥३६॥

जज्ञेऽथ तासां सन्नादः क्रौश्चीनामिव निस्वनः । मानवेन्द्रस्य भार्याणामेवं वदति राघवे ॥४०।।

श्रीरामचन्द्र के वचन सुन कर, सब रानियों के रुदन का महा-नाद वैसा ही हुआ, जैसा कि क्रोंची नामक चिड़ियों के चिल्लाने से होता है ॥४०॥

१ समनुजानीत—चान्तिमत्यनुजांकुर । (गो०) २ ग्रामन्त्रयामि— ग्रापृच्छामि। (गो०) ३ समाहितं—समीचीनार्थयुक्तं। (गो०) मुरजपणवमेघघोषव-दशरथवेशम बभूव यत्पुरा। विलिपतपरिदेवनाकुलं व्यसनगतं तदभूत्सुदु:खितम् ॥४१॥

इति एकोनचत्वारिशः सर्गः ॥ हा ! महाराज के जिस राजभवन में पहले मृदङ्ग, ढोल के मेघगर्जनवत् शब्द हुआ करते थे, वही भवन आज रानियों के करुणपूर्ण आर्तनाद और परिताप के अत्यन्त दुःख से भर गया॥४१॥

श्रयोध्याकाएड का उनतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुश्रा।

# चत्वारिंशः सर्गः

अथ रामश्र सीता च लक्ष्मणश्र कृताञ्जलि:। उपसंगृह्य राजानं चक्रुदीनाः १ पदक्षिणम् ॥१॥

अनन्तर दीन दुः खी श्रीरामचन्द्र ने सीता और लह्मण सहित महाराज दशरथ के चरणों को स्पर्श कर, प्रणाम किया और प्रदित्तणा की ॥१॥

तं चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञः सीतया सह। राघवः शोकसम्मुढो जननीमभ्यवाद्यत्॥२॥ पिता जो से बिदा माँग, सीता सहित धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र ने

शोक से विकल कौसल्या जी को प्रणाम किया ॥२॥

१ उनसंग्रह्म —पादमह्णपूर्वकं प्रणम्य (गो॰)

अन्वक्षं हुक्मणो भ्रातुः कौसल्यामभ्यवादयत् । अथ मातुः सुमित्राया जग्राह चरणौ पुनः ॥३॥

श्रीरामचन्द्र के प्रणाम कर चुकने पर लदमण ने कौसल्या को प्रणाम किया। तदनन्तर अपनी जननी सुमित्रा के चरण छुए।।३।।

तं वन्दमानं रुद्ती माता सौमित्रिमब्रवीत्। हितकामा महाबाहुं मूध्न्युपात्राय छक्ष्मणम् ॥४॥ रुद्दन करती हुई और लद्दमण् का हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने, महाबाहु लद्दमण् का सिर सूँघ कर उससे कहा ॥४॥

सुष्टस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्तः सुह्ज्जने । रामे प्रमादं मा कार्षाः पुत्र भ्राति गच्छति ॥५॥

जिस प्रकार कौसल्या ने श्रीरामचन्द्र को लोकरच्यार्थ उत्पन्न किया है, उसी प्रकार मैंने श्रीरामचन्द्र में अनुराग रखने वाले और उनके साथ वन जाने के लिए तुमे जना है। अतः श्रीराम के वन जाने पर तूवहाँ उनकी सेवा शुश्रूषा में असावधानी मत करना। (अथवा ऐसा न करना कि श्रीरामचन्द्र तो वन जाय और तूबीच में रह जावे — भूषण्)।।।।।

व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानघ। एष लोके सतां धर्में। यज्ज्येष्ठवशगो भवेत्॥६॥

हे अनघ! चाहे यह दुःखी हों या सुखी हों, (तू जान रखो कि यही) तेरी एक मात्र गति है अर्थात् तेरे ये ही सर्वस्व १ अन्वदं—अनुपदं (गो•) हैं। लोक में सज्जनों का धर्म ही यह है कि बड़ों के कहने में चलना ॥६॥

इदं हि वृत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनम्। दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृथेषु च॥७॥

विशेष कर के इस वंश की तो पुरानी रीति यह है कि दान देना, यज्ञ करना और संप्राम में शरीर त्याग करना ॥॥

लक्ष्मणं त्वेवमुक्त्वा सा संसिद्धं शियराधवम् । सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुन:पुनरुवाच तम् ॥८॥

सुमित्रा ने लहमण से इस प्रकार कहा और उसको वन जाने के लिए तत्पर देख और उसको श्रीरामचन्द्र का प्यारा जान, सुमित्रा जी उससे बारंबार कहने लगीं; वेटा देर मत करो, जलदी श्रोरामचन्द्र के साथ वन को जास्रो।।=॥

रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् । अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम् ॥९॥

हे वत्स ! (माता, पिता, घर-द्वार और देश छूटने का सोच मत करना और वहाँ अपना मन प्रसन्न रखने के लिए ) श्रीराम-चन्द्र को महाराज दशरथ के समान, जानकी को मेरे समान और चन को श्रयोध्या के समान जानना ॥६॥

ततः सुमन्त्रः काकुत्स्थं प्राञ्जलिर्वानयमब्रवीत् । विनीतो विनयज्ञश्च मातलिर्वासवं यथा ॥१०॥ १ संसद्धं—गमनोयतं । (गो०) तदनन्तर सुमंत्र हाथ जोड़ कर, श्रीरामचन्द्र से उसी प्रकार बोले, जैसे मातलि इन्द्र से बोलता है।।१०।।

> रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः। क्षिपंत्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसि ॥११॥

हे महायशस्त्री राजपुत्र ! स्त्राप रथ पर सवार हों । स्त्राप जहाँ कहेंगे, वहीं मैं स्त्रापको तुरन्त पहुँचा दूँगा ॥११॥

चतुर्दश हि वर्षाण वस्तव्यानि वने त्वया। तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्याऽसि चोदितः॥१२॥

त्रापको १४ वर्ष वन में वास करना है, सो कैकेयी की प्रेरणा के अनुसार आज ही से उसका आरम्भ कीजिए ॥१२॥

तं रथं सूर्यसङ्काशं सीता हृष्टेन चेतसा। आहरोह वरारोहा कृत्वा १ लङ्कारमात्मनः ॥१३॥

तब सुन्दर मुख वाली जनकनिद्नी प्रफुल्ल मन से ससुर के दिए हुए अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों सहित, सबसे प्रथम सूर्य के समान (चमकीले) रथ पर चढ़ ॥१३॥

अथो ज्वलनसङ्काशं<sup>२</sup> चामीकरविभूषितम्। तमारुरुहतुस्तुर्णं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥१४॥ तदनन्तर श्रीरामचन्द्र श्रीर लह्मण भी उस सुवर्णभूषित श्रीर त्रायुधों से सज्जित रथ पर सवार हुए॥१४॥

१ त्र्रलंकारंकृत्वा—श्वग्रुरदत्तवस्त्राभरणादिभिः इतिशेषः । (गो०) २ ज्वलनसङ्काश्च-न्त्र्रायुधपूर्णत्वादितिभावः। (गो०) वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च। भर्तारमनुगच्छन्त्ये श्वशुरो ददौ॥१५॥

सीता जी के समुर महाराज दशरथ ने वनवास के दिनों को गिन, पित के साथ वन जाती हुई सीता को, जिस प्रकार गहने-कपड़े दिए थे।।१४।।

तथैवायुधजालानि भ्रातृभ्यां कवचानि च। रथोपस्थे प्रतिन्यस्य सचर्म कठिनं च तत्॥१६॥

वैसे ही महाराज ने दोनों भाइयों के लिए बहुत से अस्त्र-शस्त्र, कवच, उत्तम मजबूत ढालें भी रथ पर रखवा दी थीं ॥१६॥

सीतातृतीयानारूढान् दृष्टा धृष्टमचोद्यत्। सुमन्त्रः 'सम्मतानश्वान् वायुवेगसमाञ्जवे॥१७॥

सुमंत्र ने तीनों को रथ पर बैठे हुए देख, उन वायु-तुल्य तेज चाल से चलने वाले अपने पसंद किए घोड़ों को, सावधानी के साथ आगे बढ़ाया ॥१७॥

प्रतियाते महारण्यं चिररात्राय<sup>३</sup> राघवे ॥ बभूव नगरे मूर्ङा बलमूर्ङा<sup>३</sup> जनस्य च ॥१८॥

श्रीरामचन्द्र के बहुत दिनों के लिए द्राडकवन को अस्थान करते ही, केवल नगरवासी या बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष ही नहीं, किन्तु राजसैन्य के हाथी-घोड़े तक अपने आपे में न रहे।।१८।।

१ घृष्टं — सधेर्यं । (गो॰) २ सम्मतान् – श्रेष्ठान् । (गो॰) ३ चिररा-त्राय — चिरकालम् । (गो॰) ४ बलम्र्ज्जां — श्रश्वगजादिमोहः । (गो॰)

## तत्समाकुलश्सम्भ्रान्तं मत्तसङ्कृपितद्विपम् । हयशिज्जितनिर्वोषं पुरमासीन् महास्वनम् ॥१९॥

वहाँ जितने लोग थे, वे सब जुन्ध और कुद्ध हो, मतवालों की तरह हो गए । हाथी बिगड़ गए, घोड़े हिनहिनाने लगे। सारी अयोध्यापुरी में हलचल मच गई ॥१६॥

ततः सवालवृद्धां सा पुरी परमपीडिता। राममेवाभिदुदाव धर्मार्ता सलिल यथा॥२०॥

अयोध्या के क्या बालक और क्या बूढ़े और क्या युवक— सभी अत्यन्त विकल हो, श्रीरामचन्द्र के रथ के पीछे वैसे ही दौड़ने लगे, जैसे घाम से सताया हुआ जीव पानी की श्रोर दौड़ता है ।।२०॥

पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुनमुखाः । बाष्पपूर्णमुखाः सर्वे तमूचुर्भृशनिस्वनाः ॥२१॥

कोई तो रथ के अगल-बगल और कोई रथ के पीछे, श्रीराम-चन्द्र को देखने के लिए ऊपर को मुख उठाए चले जाते थे। सब के सब उस समय रो रहे थे और चिल्ला-चिल्ला कर सुमंत्र से कह रहे थे।।२१।।

संयच्छ वांजिनां रश्मीन् सूत् याहि शनैः शनैः। मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दशं नो भविष्यति॥२२॥

१ समाकुलं--ग्रन्तः करण्चीभयुक्तं। (गो॰) २ उदन्मुखा-रामम् परयन्तः। (शि॰) वा॰ रा० श्र०--२८ हे सूत! घोड़ों की रास कड़ी करो, रथ धीरे-धीरे चलात्रो। श्रीरामचन्द्र का मुख हमें जरा देख लेने दो। क्योंकि हमारे लिए अब इनके मुख का दर्शन दुर्लभ हो जायगा।।२२।।

> आयसं हृद्यं नृनं राममातुरसंशयम्। यद्देवगर्भप्रतिमे वनं याति न भिद्यते॥२३॥

अब हमको निश्चय हो गया कि श्रीरामचन्द्र की माता का हृदय लोहे का है। क्यों कि देवसमान इन श्रीरामचन्द्र को वन जाते देख, वह फट क्यों नहीं गया।।२३।।

कृतकृत्या हि बैदेही छायेवानुगता पतिम्। न जहाति रता धर्मे मेरुमर्कप्रभा यथा॥२४॥

धन्य है वैदेही, जो अपने पित के पीछे शरीर की छाया की तरह उसी प्रकार जा रही है और पित्रत्रतधर्म में दृढ़ है, जिस प्रकार सूर्य की प्रमा मेरु पर्वत को नहीं छोड़ती ॥२४॥

अहो लक्ष्मण सिद्धार्थः सततं प्रियवादिनम् । भातरं देवसङ्काशं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥२५॥

अहो लहमण ! तुम भी कृतार्थ .हुए, जो तुम सदैव वियवादी और देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे ॥२४॥

महत्येषा हि ते सिद्धिरेष चाभ्युदयो महान्। एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनमनुगच्छिस ॥२६॥

यही तुम्हारे लिए बड़ी सिद्धि है और यही तुम्हारे लिए महान् अभ्युद्य है और यही तुम्हारे लिए स्वर्ग जाने का मार्ग है, जो तुम अपने भाई के अनुगामी हुए हो ॥२६॥

#### चत्वारिंशः सर्गः

838

एवं वदन्तस्ते सोद्वंन शेकुर्बाष्पमागतम्। नरास्तमनुगच्छन्तः प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम्॥२७॥

प्यारे इच्चाकुनन्दन श्रीरामचन्द्र के पीछे जाते हुए श्रीर इस प्रकार कहते हुए लोग श्राँसुश्रां को न रोक सके श्रर्थात् रोने लगे॥२७॥

अथ राजा दृत: स्त्रीभिदीनाभिदीनचेतन: । निर्जगाम मियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन्गृहात् ॥२८॥

उधर राजभवन में दीनदुखी महाराज दशरथ शोक से विकल रानियों सहित यह कहते हुए "मैं अपने प्यारे बेटे को देखूँगा" भवन से पैदल ही निकल पड़े ॥२८॥

> ग्रुश्रुते चाग्रतः स्त्रीणां रुद्नतीनां महास्वनः। यथा नादः करेणूनां वद्धे महति कुझरे ॥२९॥

हाथी को जंजीरों में बँधा देख, जिस प्रकार हथिनी चिंघाड़ मारती है, उसी तरह अति जोर से स्त्रियों के रोने का शब्द महा-राज दशरथ ने सुना ॥२६॥

पिता हि राजा काकु स्थः श्रीमान्सन्नश्स्तदाऽभवत् । परिपूर्णः शशी काले ग्रहेणोपप्तुतो यथा ॥३०॥

उस समय श्रीरामचन्द्र जी के विता महाराज दशरथ वैसे ही हतश्री श्रीर हततेज हो गए, जैसे पूर्णमासी का चन्द्रमा राहु से यसे जाने पर हततेज श्रीर हतश्री हो जाता है ॥३०॥

१ सन्नः — ग्रवसन्नतेजा। (गो०)

स च श्रीमानचिन्त्यात्मा<sup>१</sup> रामो दशरथात्मजः। स्रुतं सञ्चोदयामास त्वरितं वाह्यतामिति॥३१॥

श्रीरामचन्द्र जिनको साधारण लोग नहीं पहिचान सकते थे, सूत से बोले कि रथ जल्दी-जल्दी हाँको ॥३१॥

रामो याहीति स्रतं तं तिष्ठेति स जनस्तदा । उभयं नाशकतस्त्रतः मर्तमध्वनि चोदितः॥३॥

इधर श्रीरामचन्द्र तो रथ शीघ्र हाँकने को कहते श्रीर उधर प्रजाजन कहते कि धीरे-धीरे चलाश्रो । ऐसी दशा में सुमंत्र न तो रथ को तेज ही चला सके श्रीर न खड़ा ही कर सकते थे— बेचारे बड़े सङ्कट में थे ॥३२॥

निर्गच्छिति महाबाहौ रामे पौरजनाश्रुभि:।
पतितैरभ्युपहितं प्रश्रशाम महीरजः॥३३॥

जिस समय महाबाहु श्रीरामचन्द्र वन जाने लगे, उस समय उनके रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल पुरवासियों की अश्रुधारा से दब गई।।३३॥

रुदिताश्रुगरिद्यूनं हाहाकृतमचेतनम् । प्रयाणे राधवस्यासीत्पुरं परमपीडितम् ॥३४॥

श्रीरामचन्द्र जी के प्रयाण के समय श्रयोध्यापुरी के रहने वाले हाहाकार कर रोते-रोते किंकर्त्तव्यिवमूढ़ हो गए—लोगों को बड़ा ही दुःख हुआ।।३४॥

१ श्रचित्त्यास्मा—प्राकृतजनैरचित्त्यस्वरूपः । (वि॰) २ श्रचेतनम्
—मढ । (गो॰)

CC-O: Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

## सुस्राव नयनै: स्त्रीणामास्त्रयामाससम्भवम् । मीनसंक्षोभचलितै: सलिलं पङ्कजैरिव ॥३५॥

उस समय स्त्रियों के नेत्रों से ऐसी श्रश्रुधारा वह रही थी, जैसे मछलियों के खलबला देने से कमल के पत्तों पर गिरा हुआ जल बहुता है ॥३४॥

> दृष्ट्वा तु तृपतिः श्रीमानेकचित्तगतं<sup>१</sup> पुरम् । निपपातैव दुःखेन हतमूल इव द्रुमः ॥३६॥

महाराज सारे नगरवासियों को दुखी देख, जड़ से कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़े।।३६॥

> ततो हलहलाशब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः। नराणां प्रक्ष्य राजानं सीदन्तं भृशदुःखितम् ॥३७॥

श्रीरामचन्द्र के रथ के पीछे जो लोग थे, वे महाराज की यह महादु:खपूर्ण दशा देख, हाहाकार करने लगे ॥२०॥

हा रामेति जनाः केचिद्राममातेति चापरे। अन्तःपुरं,समृद्धं च क्रोशन्तः पर्यदेवयन् ॥३८॥

महाराज को तथा उनके रनवास की समस्त रानियों और नौकर-चाकरों को दुःखी देख, कोई कहता "हा राम !" श्रीर कोई कहता "हा कीसल्ये !"—सारांश यह कि, उस समय सब लोग रदन कर रहे थे।।३८॥

१ एक वित्तगतं — दुः खेनैक चित्ततांगतम् । (रा॰) २ पर्यदेवयन् — अष्ठदन् । (गो॰)

### अन्वीक्षमाणोः रायस्तु विषण्णं भ्रान्तचेतसम् । राजानं मातरं चैव ददर्शानुगतौ पथि ॥३९॥

इस प्रकार लोगों का रोना और चिल्लाना सुन, जाते हुए श्रीरामचन्द्र ने पीछे की ओर देखा कि उनके पिता महाराज दशरथ और उनकी माता कौसल्या पैदल ही उनके पीछे चली आ रही हैं और वे विषाद से प्रसित हैं और भ्रान्तचित्त हैं ॥३६॥

> स वद्ध इव पाशेन किशोरो मातरं यथा। धर्मपाशेन संक्षिप्तः पकाशं नाभ्युदैक्षत ॥४०॥

बँधा हुआ घोड़ी का बच्चा जिस प्रकार अपनी माता को देख नहीं पाता, उसी प्रकार सत्य के पाश में बधे होने के कारण श्रीरामचन्द्र ने (माता-पिता की यह दशा देख कर भी) उधर से दृष्टि फेर ली।।४०॥

पदातिनौ च यानार्हावदु:खार्ही सुखोचितौ। दृष्टा सञ्चोदयामास शीघं याहीति सार्थिम् ॥४१॥

सदा सवारी में चलने वाले, जिन्होंने कभी सुख को छोड़ दुःख जाना ही नहीं, उनको पैदल चले आते देख, श्रीरामचन्द्र ने सुमंत्र से रथ शीघ हाँकने को कहा ॥४१॥

न हि तत्पुरुषच्याच्रो दुःखदं दर्शनं पितुः। मातुश्च सहितुं शक्तस्तोत्रार्दित इव द्विपः॥४२॥

१ स्रन्वीच्माणः -- स्राक्रोशानुसारेणपश्चात्सामान्यतईच्माणः (गो०) २ संचितः -- बद्ध इति यावत्। (गो०)

श्रीरामचन्द्र जी अपने माता-पिता की यह अवस्था न देख सके, उस समय उनकी वैसी ही दशा थी जैसी कि किसी मतवाले हाथी की अंकुश लगने से होती है। 18२॥

पत्यागारिमवायान्ती वत्सला वत्सकारणात् । बद्धवत्सा यथा धेनू राममाताऽभ्यधावत ॥४३॥

गोष्ठ में बँधे हुए बच्चे की सुध कर दिन भर वन में रही हुई गौ, जैसे शाम को गोठ को श्रोर दौड़ती है, वैसे ही कौसल्या जी भी दौड़ी ॥४३॥

तथा रुद्नतीं कौसल्यां रथं तमनुधावतीम्। क्रोजनतीं राम रामेति हा सीते लक्ष्मणैति च ॥४४॥

रुदन करती हुई कौसल्या रथ के पीछे दौड़ी चली जाती थीं श्रीर हा राम, हा सीता, हा लदमण कह कर चिल्ला रही थीं ॥४४॥

रामलक्ष्मणसीतार्थं स्रवन्तीं वारि नेत्रजम् । असकृत्य क्षत स तां नृत्यन्तीमिवः मातरम् ॥४५॥

श्रीरामचन्द्र जी ने एक बार फिर कर देखा कि उनकी माता राम, लक्ष्मण, सीता के लिए रुद्दन करती एवं गिरती, पड़ती, चक्कर खाती चली आ रही हैं ॥४४॥

तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि याहीति राघवः।

सुमन्त्रस्य बभूवात्मा श्वक्रयोरिव चान्तरा ॥४६॥

इधर तो महाराज दशरथ सुमंत्र से कहते थे ठहरो-ठहरो श्रीर उधर श्रीरामचन्द्र कहते थे शीव्र चलो, शीव्र चलो। उस समय

१ तृत्यन्तीमिव — तद्भदितस्तः परिश्रमन्तीमिव। (गो०) २ चक्रयोरिवचा-न्तरा — चक्रयोयु युत्ससेनयोरन्तरास्थितिः उदासीनः पुरुष इव सुमंत्रस्यात्मा-मनःदोलायितो बभूव। (रा० तथा वि०) सुमंत्र उसी प्रकार घवड़ा उठे, जिस प्रकार युद्धार्थ खड़ी हुई सेना ओं के बीच खड़ा उदासीन मनुष्य घवड़ा उठता है। ( अर्थात् सुमंत्र पशोपेश में पड़े हुए थे कि महाराज की आज्ञा का पालन करें कि श्रीरामचन्द्र की आज्ञा का पालन करें। ॥४६॥

नाश्रौषमिति राजानमुपालब्धोऽपि वक्ष्यसि । चिरं<sup>१</sup> दु:खस्य <sup>२</sup>पापिष्ठमिति रामस्तमञ्जवीत् ॥४७॥

श्रीरामचन्द्र ने सूत से कहा कि तुम जब लौट कर महाराज पास आत्रो तब यदि महाराज पूछें कि मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रथ क्यों नहीं ठहराया; तब कह देना कि (रथ की गड़गड़ाहट और लोगों के रुदन के चीत्कार में) मैंने आपकी वात
सुनी नहीं। क्योंकि इस समय जो दु:ख हो रहा है, वह यहाँ ठहर
कर देर करने से और भी अधिक हो जायगा। अर्थात् यहाँ ठहरने
से सिवाय दु:ख और कष्ट बढ़ जाने के और कुछ भी लाभ नहीं
है।।४७।।

रामस्य स वचः कुर्वन्ननुज्ञाप्य च तं जनम्। वजतोऽपि हयाव्याच्यां चोदयामास सार्थः॥४८॥

तब सुमंत्र ने श्रीरामचन्द्र का कहना माना त्र्यौर जो लोग रथ के पीछे त्रा रहे थे, उनसे जाने के लिए कहा, त्र्यौर तब चलते हुए घोड़ों को तेज दौड़ाया ॥४८॥

न्यवर्तत जनो राज्ञो रामं कृत्वा पदक्षिणम्। मनसाप्यश्रुवेगैश्च न न्यवर्तत मानुषम्।।४९॥

१ चिरं...इति — दुःखस्य इदानीमनुभूयमान-दुःखस्याचिरं विलम्बः। (गो॰) २ पापिष्टं — प्रति दुःसहं। (गो॰) ३ वजतोऽपि — गच्छतोऽपि पुनः। (रा॰)

जस समय रथ तेजी से चला उस समय महाराज के कुटुम्ब के लोग श्रीरामचन्द्र जी की मन से परिक्रमा कर, शरीर से लौट आए, परन्तु मन से नहीं लौटे, किन्तु अन्य पुरवासी जन तो मन से भी न लौटे और इसीलिए उनका अश्रुवेग भी न थमा।।१८।।

यमिच्छेत्पुनरायान्तं नैनं दूरमनुत्रजेत्। इत्यमात्या महाराजमृचुर्दश्ररथं वचः॥५०॥

मंत्रिवर्ग ने महाराज से कहा कि जिसका शीव्र पुनरागमन चाहे, उसको पहुँचाने के लिए दूर तक न जाना चाहिए।।४०॥

तेषां वचः सर्वगुणोपपत्रं प्रस्वन्नगात्रः प्रविषण्णरूपः। निश्चम्य राजा कृपणः सभायों व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः॥५१॥ इति चत्वारिशः सर्गः॥

शास्त्र का ऐसा वचन सुन, महाराज दशरथ जी, (रथ के पीछे दौड़ने के कारण) जो पसीने से सराबोर और शोक से दीन हो रहे थे, रानियों सहित श्रीरामचन्द्र की त्रोर टकटकी लगाए वहीं खड़े हो गए। अर्थान् रथ के पीछे किर न गए। (धर्मशास्त्र की आज्ञा अथवा मंत्रियों के युक्तियुक्त वचन के आगे पुत्रस्नेह दब गया)।। ४१।।

ं अयोध्याकाएड का चालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

## एकचत्वारिंशः सर्गः

-:8:--

तिसमस्त पुरुषव्याघ्रे विनिर्याते कृताञ्जलौ । आर्तशब्दोऽथ संजज्ञे स्त्रीणामन्तःपुरे महान् ॥१॥

हाथ जोड़े बिदा होते हुए पुरुषसिंह श्रीरामचन्द्र के चले जाने पर, अन्तःपुर की स्त्रियों ने हाहाकार मचाया।।१।।

अनाथस्य जनस्यास्य दुर्बछस्य तपस्विन:। यो गति: शरणं चासीत्स नाथ: कनु गच्छति॥२॥

वे विलाप कर के कहने लगीं—जो अनाथों, दुर्बलों और शोचनीय मनुष्यों के एकमात्र अवलंब और रचक हैं, वे श्रीराम-चन्द्र कहाँ जाते हैं।।२॥

न कुध्यत्यभिशप्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन्। कुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् समदुःख कचिद्गतः ॥३॥

जो कठोर वचन कहने पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं, श्रौर न किसी को कुपित करते हैं, प्रत्युत कुपित हुए जन को प्रसन्न करने बाले हैं तथा जो सब के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख सममने बाले हैं, वे श्रीरामचन्द्र कहाँ जाते हैं ? ।।३॥

कौसल्यायां महातेजा यथा माति वर्तते। तथा यो वर्ततेऽस्मासु महात्मा कनु गच्छति॥४॥

जो महातेजस्वी अपनी जननी कौसल्या की तरह ही हम सब को माता मानते हैं, वे महात्मा अब कहाँ जा रहे हैं १॥४॥

#### कैकेय्या क्लिश्यमानेन राज्ञा सश्चोदितो वनम्। परित्राता जनस्यास्य जगतः कनु गच्छति॥५॥

कैकेयी से सताए जा कर श्रीर महाराज द्वारा वनवास के लिए प्रेरित हो, इस जगत् के समस्त जनों के रचक श्रीरामचन्द्र कहाँ चले जाते हैं ? ॥४॥

अहो निश्चेतनोः राजा जीवलोकस्य सम्प्रियम्। धर्म्यं सत्यव्रतं रामं वनवासे प्रवत्स्यति॥६॥

हा! महाराज की बुद्धि पर तो पत्थर पड़े हैं, जो धर्मात्मा, सत्यवादी और जोवों के पूर्ण रीति से प्रीतिपात्र श्रीराम को वन-वास दे रहे हैं।।६॥

इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इत्र धेनतः।

रुरुदुश्चैत्र दुःखार्ताः सस्तरं च विचुक्रुग्रुः॥७॥

इस प्रकार वे सत्र रानियाँ बछड़ा रहित गौ की तरह शोकार्र्य हो, रोने लगीं और उच्चस्त्रर से विलाप करने लगीं॥॥ स तमन्तःपुरे घोरमार्तशब्दं महीपतिः। पुत्रशोकाभिसन्तप्तः श्रुत्वा चासीत्सुदुःखितः॥८॥

महाराज पुत्रवियोग जन्य शोक से तो पहिले ही दुःखी हो रहे थे, तिस पर रनवास के इस घोर आर्त्तनाद को सुन, वे अत्यन्त द:खी हुए ॥=॥

नाग्निहोत्राण्यहूयन्त नापचन् गृहमेधिनः । अकुर्वन्न प्रजाः कार्यं सूर्यश्चान्तरधीयत ॥९॥

१ निश्चेतनः--बुढिहीनः। (गो०)

उस दिन न तो किसी ब्रह्मचारी ने अग्निहोत्र किया और न किसी गृहस्थ के घर चूल्हा ही जला अथवा न किसी ने रसोई बनाई। उस सारे दिन किसी ने कुत्र काम न किया और दिन दूब गया। अर्थात् वह समस्त दिन लोगों का दुःख ही दुःख में बीता।।६॥

> व्यस्जन् कवलान्नागा गावो वत्सान्नपाययन् । पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत् ॥१०॥

(केवल मनुष्यों ही की यह दशा हुई हो सो बात नहीं) हाथियों ने अपनी-अपनी भूलें गिरा दीं, गौओं ने बछड़े-बछियों को दूध न पिलाया। माताएँ अपने ज्येष्ठ पुत्रों को देख हर्षित नहीं होती थीं।।१०॥

त्रिशङ्क लैं। हिताङ्गश्च ट्रह्मपतिबुधावि । दारुणा: सोममभ्येत्य ग्रहा: सर्वे व्यवस्थिता: ॥११॥ त्रिशङ्क, मङ्गज, बृहस्पति, बुध, शिन श्रीर शुक्र श्रादि कूर प्रह वकी हो, चन्द्रमा के निकट जा थर-थर काँपने लगे ॥११॥

नक्षत्राणि गताचींपि ग्रहाश्च गततेजस:। विशाखा १ सतु सधूमाश्च नभिस पचकाशिरे ॥१२॥

नचत्र प्रभाहीन श्रीर प्रह तेजहीन हो गए। विशाखा नचत्र धुमैला पड़ गया था श्रीर त्राकाश धुँधला-सा चमक रहा था।।१२।।

१ विशाखाः -- इच्वाकुदेशनचत्रं । (गो॰)

### 'कालिकानिलवेगेन महोद्धिरिवोत्थितः। रामे वनं पत्रजिते नगरं प्रचचाल्र तत्॥१३॥

तेज वायु के चलने से आकाश में मेवों के समूह उसी प्रकार एक के अपर एक उठते थे, जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठा करती हैं। श्रीराम के वन जाने पर नगर में भूकम्प हुआ। । १३।।

दिशः पर्याकुलः सर्वास्तिमिरेणैव संदृताः। न ग्रहो नापि नक्षत्रं प्रचकाशे न किञ्चन ॥१४॥

दशों दिशाओं में अन्धकार छा गया, जिससे आकाश में प्रहों और नचत्रों का प्रकाश नहीं देख पड़ता था ॥१४॥

अकस्मान्नागरः सर्वे। जनो दैन्यमुपागमत् । आहारे वा विहारे वा न कश्चिदकरोन्मनः ॥१५॥

श्रकस्मात् सारे नगरवासी उदास हो गए । उस दिन किसी ने भी न तो भोजन किए श्रीर न कोई किसी खेल कूद या मनोरञ्जन के कार्य में सम्मिलत हुआ।।१४।।

शोकपर्यायसन्तप्तः सततं दीर्घमुच्छ्वसन् । अयोध्यायां जनः सर्वः शुशोच जगतीपतिम् ॥१६॥

सब अयोध्यात्रासी शोकसन्तप्त हो बराबर आहें भर रहे थे और महाराज दशरथ पर कुढ़ रहे थे।।१६॥

१ कालिका — मेघपंक्तिः श्रनिलवेगेन श्राकाशे उत्थितः उदिषिरिक हश्यते। (रा॰) २ नगरं प्रचचालेत्यनेन भूकम्पः। (रा॰) वाष्पपर्याकुलमुखो राजमार्गगतो जनः। न हृष्टो लक्ष्यते कश्चित्सर्वः शोकपरायणः॥१७॥

राह चलते मनुष्यों के भी नेत्र ऋाँ सुश्रों से भरे हुए थे, कहीं असन्नता का नाम तक नथा, क्यों कि सब के सब पुरवासी शोक-सन्तप्त हो रहे थे।।१७॥

न वाति पवनः शीतो न शशी सौम्यदर्शनः। न सूर्यस्तपते लोकं सर्वं पर्याकुलं जगत्॥१८॥

न तो शीतल हवा चलती थी, न चन्द्रमा सुहावना जान पड़ता था ख्रौर न सूर्य ही तपते थे। सारा जगत् ही रामवियोग में विकल हो रहा था।।१८॥

अनाथनः सुतः स्त्रीणां भर्तारो म्रातरस्तथा । सर्वे सर्वे परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन् ॥१९॥

न तो पुत्रको अपने माता-पिता से, न पितयों को अपनी सह-धर्मिणियों से और न भाई को अपने भाई से कुछ प्रयोजन रहा— सब ने सब को छोड़ सा दियाथा। क्योंकि उस दिन सब लोग केवल श्रीरामचन्द्र के शोक में डूवे हुए थे।।१६॥

ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढचेतसः। शोकभारेण चाक्रान्ताः शयनं न जहुस्तदा॥२०॥

जो श्रीरामचन्द्र के हितैषी मित्र थे उनको अपनी कुछ भी सुध-बुंध ही न थी । वे शोकभार से इतने दबे हुए थे कि उनकी निद्रा तक जाती रही ॥२०॥

#### ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना पुरंदरेणैव मही सपर्वता। चचाल घोरं भयशोकपीडिता सनागयोधाश्वगणा ननाद च॥२१॥

इति एकचत्वारिशः सर्गः ॥

इन्द्र से रहित पर्वतों सहित पृथ्वी की जो दशा होती है, वही दशा महात्मा श्रीरामचन्द्र रहित अयोध्या की हुई और वह बोर शोक से सन्तप्त हो किम्पत हो गई। वह पुरी हाथियों, घोड़ों और वीरों के हाहाकार व आर्त्तनाद से पूर्ण हो गई। (इन्द्र से रहित का तात्पय यह है कि जैसे इन्द्र का कोप होने पर अनावृद्धि के कारण सारी पृथ्वी और पहाड़ उत्तप्त हो उठते हैं और मनुष्य, पशु-पत्ती सभी विकल हो उठते हैं, उसी प्रकार श्रीराम के अयोध्या छोड़ कर चले जाने पर अयोध्या की दशा हो गई)॥२१॥

श्रयोध्याकारड का इकतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ।

-:\*:-

## द्विचत्वारिंशः सर्गः

一:緣:一

यावत्तु निर्यतस्तस्य रजोरूपमदृश्यतः । नैवेक्ष्वाकुवरस्तावत्सञ्जद्दारात्मचक्षुषी ॥१॥

जब तक श्रीरामचन्द्र के रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल दिखलाई देती रही, तब तक महाराज ने उस श्रीर से अपनी निगाह न फेरी श्रर्थात् उधर ही देखते रहे।।१॥ यावद्राजा प्रियं पुत्रं पश्यत्यत्यन्तधार्मिकम्। ताबद्वचवर्धते १ वास्य धरण्यां पुत्रदर्शने ॥२॥

जब तक महाराज दशरथ को अपने अत्यन्त प्रिय और धार्मिक पुत्र श्रीरामचन्द्र दिखलाई पड़े, तब तक वे जमीन से बार-बार उठ-उठ कर उनको देखते रहे ॥२॥

न पश्यति रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः। तदाऽऽर्तश्च विषण्णश्च पपात धरणीतले ॥३॥

किन्तु जब रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल भी ऋदश्य हो गई तब महाराज दशरथ आत्ते और विषादपूर्ण हो, भूमि पर गिर पड़े ॥३॥

तस्य दक्षिणमन्वागात्कौसल्या बाहुमङ्गना। वामं चास्यान्वगात्पार्श्व कैकेयी भरतिमया॥४॥

उस समय महाराज के दाहिने हाथ को कौसल्या और बाएँ हाथ को भरतिशया कैकेयी पकड़ कर उनको ले चली ॥४॥

तां नयेन च सम्पन्नो धर्मेण विनयेन च । उवाच राजा कैकेयी समीक्ष्य व्यथितेन्द्रिय: ॥५॥

नीतिवान, धर्मात्मा और सदाचारी महाराज दशरथ कैकेयी को अपने पास देख कर विकल हो, बोले ॥४॥

कैकेयि मा ममाङ्गानि स्प्राक्षीस्त्वं दुष्टचारिणी। न हि त्वां द्रष्टुमिच्छामि न भार्या न च बान्धवीर ॥६॥

१ व्यवर्धतह्व-उत्थायोत्यायालोकते । (शि०) र विनयेन-सदा-चारेगा , र नचबान्धवी-पत्नीत्व सम्बन्धोपिना । (गो०) रे दुष्टा कैकेयी ! हमारे शरीर को मत छू। हम तेरा मुँह देखना नहीं चाहते। तून तो अब हमारी भार्या है और न हमारे साथ तेरा अब पत्नी का कोई नाता ही रहा है ॥६॥

ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम। केवलार्थपरां हि त्वां त्यक्तधर्मा त्याजम्यहम् ॥७॥

अकेली तू नहीं, बल्कि तेरे नौकर-चाकर भी हमारे नहीं हैं और हम भी उनके नहीं हैं। हम तो, खार्थतत्पर हो, पातिव्रतधर्म का त्याग करने वाली तुमको त्यागते हैं।।७।।

अगृह्णां यच ते पाणिमप्तिं पर्यणयंः च यत्। अनुजानामि<sup>२</sup> तत्सर्वमस्मिँग्लोके परत्र च ॥८॥

हमने अग्निकी परिक्रमा कर, जो तेरा हाथ पकड़ा था, उसका इहलौकिक और पारलौकिक कर्मफल भी हम त्यागते हैं।।।।।

[१ इसलोक का फल —क्रोड़ादि व्यवहार ग्रव से तेरे साथ न करेंगे। २ पारलौकिक कर्मफल —परलोकिसिंद्धि के लिए जो यज्ञानुष्ठानादि कर्म किये जाते हैं।]

भरतश्चेत्प्रतीतः स्याद्राज्यं प्राप्येदमन्ययम् । यन्मे स दद्यात्पीत्यर्थं मां मा तहत्तमागमत्॥९॥

इस अत्तरय राज्य को पा कर, यदि भरत प्रसन्न हो, तो उसका दिया तर्पण श्राद्धादि का जल और पिगड हमें न मिले ॥॥

अथ रेणुसमुध्वस्तं तम्रुत्थाप्य नराधिपम् । न्यवर्तत तदा देवी कौसल्या शोककर्शिता ॥१०॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

१ पर्यण्यं--प्रदिच्णमनयं । (गो०) २ श्रनुजानामि-परि-त्यजामि। (गो०) ३ प्रतीत:-प्रमुद्तिइति। (गो०) वा० रा० श्र०-२६

कौसल्या जी स्वयं शोक से पीड़ित थीं । वे धूलधूसरित महाराज को उठा कर, घर को लौटीं ॥१०॥

> हत्वेव ब्राह्मणं कामात्स्पृष्ट्वाग्निमिव पाणिना । अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं सिबन्त्य तापसम् ॥११॥

जानवूम कर ब्रह्महत्या करने से व जलते हुए अंगारे को हाथ से छूने से, जैसा सन्ताप होता है, वैसा ही सन्ताप, महाराज को मुनिभेषधारी पुत्र का स्मरण कर के हो रहा था ॥११॥

निवृत्त्यैव निवृत्त्यैव सीद्तो रथवत्मसु । राज्ञो नातिवभौ रूपं ग्रस्तस्यां ग्रुमतो यथा ॥१२॥

महाराज दशरथ का, जो बार-बार मुड़-मुड़ कर, रथ के मार्ग को देखते जाते थे, रूप राहुमस्त सूर्य की तरह अच्छा नहीं लगता था।।१२॥

> विल्लाप च दुःखार्तः प्रियं पुत्रमनुस्मरन्। नगरान्तमनुपाप्तं बुद्ध्वा पुत्रमथाव्रवीत् ॥१३॥

महाराज ने अनुमान कर जब जाना कि हमारे प्यारे राम श्रव नगर की सीमा के बाहर निकल गए होंगे, तब वे श्रत्यन्त दुः खी हो और पुत्र का स्मरण कर विलाप करने लगे।।१३।।

वाहनानां च मुख्यानां वहतां तं ममात्मजम्। पदानि पथि दश्यन्ते स महात्मा न दश्यते॥१४॥

१ वाहनानां — ग्रश्वानां मध्येमुख्यानां । (शि०)

हमारे घोड़ों में से जो घोड़े, हमारे पुत्र श्रीरामचन्द्र के रथ में जुत गए हैं, उनके खुरों के निशान तो रास्ते में देख पड़ते हैं, किन्तु वह महात्मा नहीं दिखलाई पड़ता।।१४।।

यः सुखेषूपधानेषु शेते चन्दनरूषितः। वीज्यमानो महार्हाभिः स्त्रीभिर्मम सुतोत्तमः॥१५॥

जो हमारे श्रेष्ठ पुत्र चन्द्रन से चर्चित हो, कोमल तिकयों एवं गद्दों पर सोते थे श्रीर जिनके ऊपर सुन्द्र स्त्रियाँ चँवर डुलाया करती श्रीर पंखा मला करती थीं; ॥१४॥

स नूनं कचिदेवाद्य दृक्षमूलमुपाश्रित:। काष्ठं वा यदि वाऽरमानमुपधाय शयिष्यते ॥१६॥

वे हमारे पुत्र, हाय ! आज किसी वृत्त के नीचे लकड़ी या पत्थर का तिकया लगा कर सोवेंगे ॥१६॥

उत्थास्यति च मेदिन्याः क्रपणः पांसुगुण्ठितः ॥। विनिश्वसन्प्रस्रवणात् १ करेणूनाम् १ इवर्षभः ॥१७॥

और प्रातःकाल वे भूमि से उदास मन और धूलधूसरित, उसाँमें लेते हुए, उसी प्रकार उठेंगे, जिस प्रकार मरने के पास से वैल उठता है।।१७।।

द्रक्ष्यन्ति नूनं पुरुषा दीर्घबाहुं वनेचराः। रामम्रुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथमनाथवत्॥१८॥

१ प्रसवणात् — निर्मारात् । तत्समीपइत्यर्थः । (गो०) २ करेण्या-मृषभ । (शि०) \* पाठान्तरे — कुण्ठितः ।

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

वन में रहने वाले लोग महाबाहु एवं लोकनाथ श्रारामचन्द्र को अनाथ की तरह उठ कर जाते हुए देखेंगे ।।१८।।

सा नूनं जनकस्येष्टा सुता सुखसदोचिता। कण्टकाक्रमणाक्रान्ता वनमद्य गमिष्यति॥१९॥

वह जनकदुलारी जो सदा निश्चय ही सुख भोगने योग्य है, वन में चलते समय अब उसके पैरों में काँटे चुभेंगे ॥१६॥ अनिभिज्ञा बनानां सा नूनं भयमुपैष्यति । श्वापदानर्दितं श्रुत्वा गम्भीरं रोमहर्षणम् ॥२०॥

व्याचादि वन पशुत्रों की गम्भीर श्रौर रोमाञ्चकारी गर्जन सुन कर, वनवास के भयों से श्रनभिज्ञ सीता, श्रवश्य ही बहुत डरेगी।।२०॥

सकामा भव कैकेयि विधवा राज्यमावस। न हि तं पुरुषच्याद्यं विना जीवितुमुत्सहे ॥२१॥

हे कैकेयी ! तेरी मनसा पूरी हुई । तू श्रब विधवा होकर राज्य कर, क्योंकि हम तो उस पुरुषसिंह के बिना जीवित नहीं रह सकते ।।२१।।

इत्येवं विलपन् राजा जनौघेनाभिसंदृतः। अपस्नात<sup>१</sup> इवारिष्टं प्रविवेश पुरोत्तमम्॥२२॥

इस प्रकार महाराज विलाप करते-करते लोगों के साथ वैसे ही नगर में आए जैसे कोई मुरदनी में स्नान कर और दु:खित हो आता है ॥२२॥

१ त्रपरनात: —मृतस्नातः । "त्रपरनातो मृतस्नातः" । ( त्र्रमरः ) ( गो॰ )

#### ज्ञून्यचत्वरवेश्मान्तां संद्रतापणदेवताम् । क्लान्तदुर्वलदुःखाता नात्याकीर्णमहापथाम् ॥२३॥

नगरी में देखा तो चबूतरे और घर सूने पड़े थे, बाजार तथा देवालय बंद थे। बड़ी-बड़ी सड़कों पर थके, दुर्बल और पीड़ित मनुष्य ही देख पड़ते थे॥२३॥

#### तामवेक्ष्य पुरीं सर्वा राममेवानुचिन्तयन्। विलयन् पाविशदाजा गृहं सूर्य इवाम्बुदम्॥२४॥

पुरी की दुर्दशा का इस प्रकार का दृश्य देखते हुए और श्रीराम का स्मरण करके, विलाप करते हुए महाराज श्रपने भवन के भीतर उसी प्रकार गये, जिस प्रकार सूर्य मेघमण्डल में जाता है।।२४॥

महाहदमिवाक्षोभ्यं सुपर्णेन हतोरगम्। रामेण रहितं वेश्म वैदेहा रुक्ष्मणैन च ॥२५॥

जैसे गरुड़ जी द्वारा अपहृत सर्पी के अभाव में किसी बड़े तालाब के जल में खलबली नहीं होती—जल स्थिर हो जाता है, वैसे ही श्रीराम, लदमण और सीता के वनवासी होने पर, राज-भवन में स्तब्धता छाई हुई थी।।२४।।

अथ गद्गद्शब्दस्तु विलपन् मनुजाधिपः। उवाच मृदु मन्दार्थं वचनं दीनमस्वरम् ॥२६॥

महाराज दशरथ ने भरे हुए कगठ से और अति चीण स्वर में, दीन भाव से, मृदु और अल्पार्थवाची ये वचन कहे ॥२६॥

१ त्रस्वरम् -- कर्यउस्वररहितं । (गो०)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

### कौसल्याया गृहं शीघं राममातुर्नयन्तु माम्। न ह्यन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति॥२७॥

जिस घर में राममाता कौसल्या रहती हैं, हमें उस घर में शीघ पहुँचा दो। क्योंकि अपन्यत्र कहीं भी हमारा हृदय शान्त नहीं होगा॥२७॥

> इति ब्रुवन्तं राजानमनयन्द्वारदर्शिनः । कौसल्याया गृहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत्र ॥२८॥

महाराज के यह कहने पर द्वारपालों ने उनको लें जा कर कौसल्या के घर में सेज पर लिटा दिया।।२८॥

ततस्तस्य पविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम् । अधिरुह्यापि भ्रयनं वसूव छिलतं मनः ॥२९॥

कौसल्या जी के घर में पहुँचने श्रौर सेज पर लेटने पर भी, महाराज का मन चञ्चल ही बना रहा—( जैसा उन्होंने विचारा था सो बात न हुई अर्थात् हृदय शान्त न हुआ।) ॥२६॥

पुत्रद्वयविहीनं च स्तुषयाऽपि विवर्जितम्। अपश्यद्भवनं राजा नष्टचन्द्रमिवाम्बरम् ॥३०॥

श्रीराम-लद्मण-विहीन श्रीर सीता रहित वह भवन, महाराज दशरथ को चन्द्रमाहीन श्राकाश की तरह बोध होने लगा ॥३०॥

१ विनीतंवत्—पर्यङ्कोन्यवेश्यत । (२१०) २ जुलितं—कजुषं। (रा०) चञ्चलं (शि०)

CCO. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

तच दृष्ट्वा महाराजो अजमुद्यम्य वीर्यवान्। उच्चै: स्वरेण चुक्रोश हा राघव जहासि माम् ॥३१॥

उस समय अपने भवन को शोभारहित देख, पराक्रमी महाराज दशरथ दोनों हाथ ऊपर को उठा, उच्चस्वर से चिल्ला कर बोले—हे बेटा राम ! तुम हमको छोड़े जाते हो ॥३१॥

सुखिता बत तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः। परिष्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्॥३२॥

वे श्रेष्ठजन सुखी होंगे, जो उस समय तक जीवित रह कर, वन से लौट कर आए हुए श्रीराम को देखेंगे और उन्हें हृद्य से लगावेंगे ॥३२॥

अथ रात्र्यां प्रपन्नायां कालरात्र्यामिवात्मनः । अर्घरात्रे दशरथः कौसल्यामिदमब्रवीत् ॥३३॥

महाराज दशरथ के लिए कालरात्रि के समान रात्रि होने पर आधी रात के समय कौसल्या से कहने लगे ॥३३॥

रामं मेऽनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तते । न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश ॥३४॥

हे कौसल्ये ! हमें तू नहीं दिखलाई पड़ती। क्योंकि हमारी हिष्टि श्रीराम के पीछे चली गई है, वह अभी तक नहीं लौटी है । अतएव तू हमारा शरीर अपने हाथ से छू॥३४॥

तं राममेवानुविचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्।

१ प्रपन्नायां—प्राप्तायां। (गो०)

### उपोपविश्याधिकमार्तरूपा विनिश्वसन्ती विललाप कृच्छुम् ॥३५॥

इति द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥

महाराज के इस प्रकार कहने पर, महारानी कौशल्या महाराज को श्रीराम के स्मरण में निमग्न देख, उनकी सेज के समीप बैठ गई ख़ौर अत्यन्त दुःखी हो, ऊँची साँसें ले, वे महाविलाप करने लगीं ॥३४॥

त्रयोध्याकाएड का बयालीसवाँ सर्ग समाप्त हुत्रा।

-:0:-

## त्रिचत्वारिंशः सर्गः

-:0:-

ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवम् । कौसल्या पुत्रशोकार्ता तम्रुवाच महीपतिम् ॥१॥

तदनन्तर पुत्र के वियोगजन्य शोक से विकल महारानी कौसल्या, सेज पर पड़े हुए ऋौर शोक से विह्वल महाराज दशरश्र जी को देख, उनसे कहने लगी ॥१॥

राधवे नरशाद् ले विषमुप्त्वाविजिह्मगा १ ॥ । विचरिष्यति कैकेयी निर्मुक्तेव रेहि पन्नगी ॥२॥

हे राजन् ! कुटिल चरित्रा कैकेयी श्रीरामचन्द्र के प्रति विष् उगल, कैचुली छोड़ी हुए साँपिन की तरह बिचरेगी ॥२॥

१ स्रविजिह्मगा — कुटिलचरित्रा। (रा०) २ निमु का —त्यक्तकञ्चुकी। (रा०) कपाठान्तरे —विजिह्मताम्।

#### विवास्य रामं सुभगा लब्धकामा समाहिता। त्रासियच्यति मां भूयो दुष्टाहिरिव वेश्मनि ॥३॥

श्रीर श्रीरामचन्द्र को वन भेज श्रीर श्रपना मनचीता पा कर, दत्तचित्त हो, वह दुष्ट साँपिन की तरह घर में मुक्ते त्रास देगी।।३॥

अथ स्म नगरे रामश्चरन् भैक्षं गृहे वसेत्। कामकारो<sup>१</sup> वरं दातुमपि दासं ममात्मजम् ॥४॥

यदि वह ऐसा वर माँगती कि श्रीरामचन्द्र नगर में रह कर भिन्ना माँग कर ऋपना निर्वाह करें ऋौर घर में बने रहें ऋथवा कैकेयी उन्हें ऋपना दास ही बना लेती, तो भी इस वनवास से ऋच्छा था ॥४॥

पातियत्वा तु कैकेय्या रामं स्थानाद्यथेष्टतः । प्रदिष्टो रक्षसां भागः पर्वणीवाहिताग्रिना ॥५॥

अग्निहोत्र करने वाले, जिस प्रकार पर्वकाल में, राचसों का भाग निकाल कर, फेंक देते हैं, वैसे ही कैंकेयी ने अपनी इच्छा-नुसार श्रीरामच्न्द्र को यहाँ से निकलवाया ॥४॥

[टिप्पणी--इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि राज्सों को जो यश्यमाग दिया जाता है, उसे राज्स खा डालते हैं, श्रीरामचन्द्र को वन में भेजने से वहाँ राज्स उनकी खा डालेंगे ग्रब फिर उनका मुख देखना नसीव न होगा। (गो०)

गजराजगतिवीरो महाबाहुर्धनुर्धरः। वनमाविश्वते नूनं सभार्यः सहलक्ष्मणः॥६॥

१ कामकार—इष्टमेव । (रा०)

श्रव तो गजेन्द्र के समान गमन करने वाले वीर महाबाहु श्रीर धनुर्घर श्रीरामचन्द्र सीता श्रीर लक्ष्मण के साथ वन में पहुँच गए होंगे ।।६।।

वने त्वदृष्टदुःखानां कैकेय्यानुमते त्वया। त्यक्तानां वनवासाय का न्ववस्था भविष्यति॥७॥

देखो, जिन्होंने कभी दुःख देखा-सुना ही नहीं, उनको तुमने कैकेयी की बातों में आ, वन में भेज दिया। जरा विचारो तो उनकी अब क्या दशा होगी ? ।।७।।

ते रत्नहीनास्तरुणाः फलकाले विवासिताः। कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः कृताज्ञनाः॥८॥

उनके पास कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। उनकी यह तरुण श्रवस्था राजसुख भोगने की थी; किन्तु ऐसे समय वन में भेज विष् गए हैं। मेरी समभ में नहीं आता कि वे वेचारे कन्दमृल, फलादि खा कर वन में कैसे निर्वाह कर सकेंगे।।=।

अपीदानीं स काल: स्यान्मम शोकक्षय: शिव: । सभार्य यत्सह भ्रात्रा पश्येयमिह राघवम् ॥९॥

क्या मेरे भाग्य में कभी ऐसी भी कोई शुभ घड़ी देखना तिखा है, जब मैं तदमण और सीता सहित श्रीरामचन्द्र को यहाँ आया हुआ देखूँ और मेरे इस शोक का अन्त हो ॥६॥

सुप्त्वैवोपस्थितौ वीरौ कदाऽयोध्यां गमिष्यतः। यशस्विनी हष्टजना सूच्छ्रितध्वजमालिनी॥१०॥ अहो वह शुभ घड़ी कब आवेगी जब यह प्रसिद्ध अयोध्यापुरी श्रीरामचन्द्र का पुरी के समीप आना सुन और हर्षित जनों से युक्त हो, बड़ी-बड़ी ध्वजा-पताकाओं और मालाओं से सजायी जायगी ॥१०॥

कदा प्रक्ष्य नरव्याघावरण्यात्पुनरागतौ । नन्दिष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि ॥११॥

त्रहों वह शुभ घड़ी कब देखने को मिलेगी, जब उन दोनों नर-श्रेड्ठों का प्रत्यागमन सुन, यह नगरी उसी प्रकार हर्षित होगी, जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र हर्षित होता है ॥११॥

कदाऽयोध्यां महाबाहुः पुरीं वीरः प्रवेक्ष्यति । पुरस्कृत्य रथे सीतां दृषभो गोवधूमिव ॥१२॥

जिस प्रकार वृषभ गोधूलि के समय गौ को आगे कर बस्ती में आता है, उसी प्रकार महाबाहु एवं वीर श्रीरामचन्द्र जी सीता को रथ में आगे बैठा, कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे।।१२॥

कदा प्राणिसहस्राणि राजमार्गे ममात्मजौ। लाजैरविकरिष्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमौ॥१३॥

किस दिन शत्रुत्रों का नाश करने वाले श्रीरामलक्ष्मण को नगर में प्रवेश करते देख, सड़कों पर खड़े सहस्रों जन, उन पर खीलों (लावा) की वर्षा करेंगे ॥१३॥

पविशन्तौ कदाऽयोध्यां द्रक्ष्यामि ग्रुभकुण्डलौ । उदग्रायुधनिस्त्रिशौ<sup>१</sup> सम्ब्रङ्गाविव पर्वतौ ॥१४॥

१ उद्यायुधनिस्त्रिशौ--ग्रायुधशब्देन नात्र धनुरूविते । निस्त्रिश खड्गः । "खड्गेतु निस्त्रिशः" इत्यमरः । (गो॰) वह शुभ दिन कव आवेगा, जब मैं देखूँगी कि मेरे दो पुत्ररत्न कानों में कुर डल पहिने हुए और शृङ्गयुक्त पर्वतों के तुल्य खड़गादि शस्त्रों को लिए हुए अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं॥१४॥

कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च। प्रदिशन्त्यः पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति पदक्षिणम्॥१५॥

किस दिन जानकी सहित दोनों राजकुमार कन्यायों और ब्राह्मणों के दिए हुए फूलफलों को प्रहण कर और प्रसन्न होते हुए, पुरी की प्रदक्षिणा करेंगे ? ॥१४॥

[टिप्पणी—यह उस समय का उत्तरभारतवासियों में प्रचलित मङ्गलाचार का एक विधान है।]

कदा परिणतो बुद्धचा<sup>१</sup> वयसा<sup>२</sup> चामरप्रभः। अभ्युपैष्यति धर्मज्ञस्त्रिवर्ष इव लालयन्॥१६॥

धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञानवृद्ध और तरुए (२४ वर्ष के) होने पर भी, तीन वर्ष के बालक की तरह खेलते हुए मेरे पास कब आवेंगे!।।१६॥

निःसंशयं मया मन्ये पुरा वीर कद्रयया । पातुकामेषु वत्सेषु मातृणां शातितः स्तनाः ॥१७॥

१ बुद्धधापरिणतः—ज्ञानवृद्धः । (गो०) २ वयसा—चामरप्रभः पञ्जविशातिवर्षद्दत्यर्थः । त्रमराहिंसदापञ्जविशाति वर्षाः । (गो०) ३ कद-येया—चुद्रया । (गो०) ४ पातुकामेषु—स्तन्यपानकामेषु । (गो०) १ शातिताः—कृत्ताः । (रा०)

मुक्ते निश्चय बोध होता है कि मैंने किसी पूर्वजन्म में नीचता वश, बच्चों के दूध पीने के समय, उनकी माताओं के स्तन काट डाले थे।।१७॥

साइं गौरिव सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता। कैकेय्या पुरुषव्याघ्र बालवत्सेव गोर्बलात् ॥१८॥

हे पुरुषसिंह ! इसीसे तो कैकेयी ने मुक्त पुत्रवत्सला को उसी प्रकार बिना पुत्र का बना दिया, जिस प्रकार सिंह, छोटे बच्चे वाली गौ के बच्चे को बरजोरी ले जाकर, गौ को वेवच्चे वाली कर देता है ॥१८॥

न हि तावद्गुणैर्जुष्टं सर्वशास्त्रविशारदम्। एकपुत्रा विना पुत्रमहं जीवितुमुत्सहे ॥१९॥

श्रीरामचन्द्र मेरा एकमात्र पुत्र है। परन्तु वह एकमात्र पुत्र सर्वशास्त्रविशारद है और जितने श्रच्छे गुण हैं, वे सब उसमें हैं। अतः ऐसे पुत्र के बिना मैं जीती नहीं रह सकती ॥१६॥

न हि मे जीविते किञ्चित्सामर्थ्यमिह कल्प्यते । अपर्यन्त्याः प्रियं पुत्रं महावाहुं महावलम् ॥२०॥

महावाहु और महाबली अपने प्यारे पुत्र को देखे बिना, मुक्तमें जीवित रहने की सामर्थ्य नहीं है।।२०।।

अयं हि मां दीपयते र समुत्थित: तनूजशोकमभवो हुताशनः।

१ कल्प्यतेदैवेनेतिशेषः । (गो०) २ दीपयते—सन्तापयति । (गो०)

### महीमिमां रिष्मिभिरुद्धतप्रभोः यथा निदाघे भगवान्दिवाकरः ॥२१॥

इति त्रिचत्वारिंशः सर्गः ।।

पुत्र-वियोग-जन्य शोक-रूपी आग, मुंके उसी प्रकार सन्तप्त कर रही है, जिस प्रकार प्रीष्मकाल में भगवान सूर्य की प्रखर किरगाँ इस पृथ्वी को तप्त करती हैं ॥२१॥

अयोध्याकाएड का तैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ।

-:0:-

## चतुश्चत्वारिंशः सर्गः

-:0:-

विलपन्तीं तथा तां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम्। इदं धर्मे २ \* स्थिता धर्म्य सुमित्रा वाक्यमब्रवीत् ॥१॥

सब रानियों में श्रेष्ठ कौसल्या जी को इस प्रकार विलाप करते देख, धर्मशीला सुमित्रा जी धर्मयुक्त वचन बोली ॥१॥

तवार्यें सद्गुणैयु कः पुत्रः स पुरुषोत्तमः। किं ते विलिपितेनैवं कृपणं रुदितेन वा ॥२॥

आपका पुत्र तो गुणवान् और पुरुषश्रेष्ठ है। अतः उसके लिए आप दीन होकर, क्यों इतना विलाप और रुद्रन करती हैं॥२॥

१ उद्धतप्रभः -- उत्कटिकरणः । (गो०) २ धर्मेस्थिता -- सुमित्रा। (शि०) ३ धर्म्यः -- धर्मादनपेतः। (शि०) \* पाठान्तरे -- धर्म्ये।

यस्तवार्ये गतः पुत्रस्त्यक्तवा राज्यं महावलः । साधु<sup>१</sup> कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनम् ॥३॥

हे आर्ये! आपके पुत्र श्रीराम राज्य छोड़ कर, जो वन को गए हैं, सो केवल अपने महात्मा पिता के साधु सङ्कल्प को पूरा करने तथा उन्हें सत्यवादी सि द्व करने के लिए गए हैं।।३॥

> शिष्टैराचरिते सम्यक्शश्वत्मेत्यफलोदये । रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठा न स शोच्यः कदाचन ॥४॥

श्रीरामचन्द्र ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर, शिष्ट पुरुषोचित आचरण इसलिए किया है, जिससे महाराज का परलोक बने। अतएव धर्ममार्ग पर स्थित एवं श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र के वनगमन के लिए आप कभी दु:खी न हों। था।

वर्तते चोत्तमां द्वतिं लक्ष्मणोऽस्मिन् सदाऽनधः। दयावान्सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः॥५॥

सब प्राणियों पर दया रखने वाले लदमण के लिए भी आप दुःखी न हों—क्योंकि वह तो पिता के समान अपने बड़े भाई की सेवा-शुश्रूषा करने के लिए श्रीरामचन्द्र के साथ गया है। इससे तो उस महात्मा (लदमण) का सब प्रकार लाभ ही है।।।।।

अरण्यवासे यद् : खं जानती वे सुखोचिता ! अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मानं तवात्मजम् ॥६॥

१ साधु — सिद्धसङ्कल्पंकुर्वन्गतः । (रा०) २ प्रेत्यफलोदये— दशरथस्य परलोकहिते। (गो०) ३ उत्तमावृत्तिं — पितृतुलय शुश्रूषाञ्यापारं वर्तयते। (रा०) ४ लामः — सुखमेव। (रा०) ५ तस्य — लद्मग्रस्य। (गो०)

( श्रकेला लहमण ही श्रीरामचन्द्र के साथ वन गया हो, सो बात भी नहीं है प्रत्युत ) सुकुमारी जानकी भी वन के कब्टों को जान-जान कर भी आपके धर्मात्मा पुत्र की श्रनुगामिनी बनी है !।६॥

> कीर्त्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रभुः । धर्मसत्यव्रतधनः किं न प्राप्तस्तवात्मजः ॥७॥

सब प्राणियों का पालन करने वाले आपके पुत्र श्रीरामचन्द्र, जिनकी यशपताका तीनों लोकों में फहरा रही है, (इसलिए कि उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने के सामने राज्य को तृणवत् त्याग दिया ) और धर्म का पालन और सत्यवत धारण ही जिनका धन है, उनका वनगमन सब प्रकार से कल्याणकारक हो है, (अतः आप उनके लिए दुखी न हों)।।।।।

[ वनगमन के बाद वन के कष्टों के सम्बन्ध में सुमित्रा जी कौसल्या को इस प्रकार सान्त्वना प्रदान करती हैं।]

व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शौचं माहात्म्यमुत्तमम् । न गात्रमंशुभिः सूर्यः सन्तापयितुमईति॥८॥

श्रीरामचन्द्र की पवित्रता श्रीर उनकी श्रेष्ठता देख भगवान् सूर्य अपनी किरगों से उनके शरीर को उत्तप्त नहीं कर सकते ॥॥॥

शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःसतः। राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सुखोऽनिलः॥९॥

१ प्रमु: - सर्वभूतपालकोदयया । (रा०) २ शौचं -- त्रिविधकरणः अचित्वं। (गो०) ३ माहात्म्यं सर्वे। तमत्वं। (गो०)

वसन्तादि ऋतुत्रों में, ऋतु के अनुसार मङ्गलरूप वन का पवन ठंडा और गर्म होकर श्रीरामचन्द्र जी की सेवा करेगा। अर्थात् गर्मियों में ठंडी हवा और जाड़ों में गर्म हवा हो जायगी।।।।।

श्यानमनघं रात्रौ पितेवाभिपरिष्वजन्।
रिष्मिथि: संस्पृशञ्शीतैश्चन्द्रमा ह्वाद्यिष्यति ॥१०॥
पापरिहत श्रीरामचन्द्र जब रात में सोवेंगे, तब चन्द्रदेव पिता
की तरह अपनी शीतल किरणों से उन्हें श्राह्वादित करेंगे॥१०॥
ददौ चास्त्राणि दिन्यानि यस्मै ब्रह्मा पहौजसे।
दानवेन्द्रं हतं दृष्ट्वा 'तिमिध्वजसुतं रणे॥११॥

फिर जिन श्रीरामचन्द्र को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने शंबर के पुत्र सुवाहु का रण में मारा जाना देख, अनेक दिव्यास्त्र दिए हैं।।११॥

स शूरः पुरुषव्यात्रः स्ववाहुवलमाश्रितः। असंत्रस्तोऽप्यरण्यस्थो वेश्मनीव निवतस्यति ॥१२॥

वे आपके शूर एवं पुरुषिंह पुत्र अपने बाहुबल के सहारे भय रहित हो, वर्न में उसी प्रकार रहेंगे, जिस प्रकार कोई अपने घर में निर्भय हो रहता हो ॥१२॥

१ ब्रह्मा — ब्राह्मणो विश्वाभित्रः ब्रह्मेव सुष्टिकत्तीवा । (र०) २ तिमि-ध्वजः शंवरः तत्सुतः सुवाहुः । (रा०)

<sup>\*</sup> भूषण्टीकाकार लिखते हैं कि जान पढ़ता है किसी समय श्रीराम-चन्द्र ने दण्डकवन में जा श्रीर वैजयन्तपुर को घेर महाराज दशरथ के शत्रु शंबर के पुत्र को मारा था। इस पर प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने श्रीरामचन्द्र जी को कुछ दिव्यास्त्र दिए थे। यदि यह बात ठीक है, तो श्लोक १२ के श्रथ में बहार्षि विश्वामित्र की जगह "ब्रह्मा" होगा। बाठ राठ श्रठ—३०

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

#### यस्येषुपथमासाद्य विनाशं यान्ति शत्रवः। कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमईसि ॥१३॥

जिनके बाग के लक्ष्य होने पर शत्रुश्रों का नाश हो जाता है, उनके शासन में यह पृथ्वी क्यों न रहेगी ॥१३॥

> या श्री: शौर्यं च रामस्य या च करुपाणसत्त्वता । निवृत्तारण्यवासः स क्षिप्रं राज्यमवाष्ट्रयति ॥१४॥

जिन श्रीरामचन्द्र में श्री, शौर्य श्रीर प्रशस्त बल है, वे वनवास की अवधि समाप्त कर, शीघ श्रपने राज्य को पार्वेगै ॥१४॥

सूर्यस्यापि भूवेत्सूर्यो हाग्नेरप्तिः प्रभोः प्रभुः। श्रियः श्रीश्र भवेदस्या कीर्त्तिः कीर्र्याः क्षमाक्षमा ॥१५॥

दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः । तस्य के ह्यागुणा देवि राष्ट्रे वाष्यथ वा पुरे॥१६॥

हे देवि ! जो सकल जगत् को प्रकाशित करने वाले सूर्य को प्रकाशित करता है, जो श्रिम में दहनशक्ति उत्पन्न करता है, जो सब का नियंत्रण करने वालों का भी नियन्ता है, जो कान्ति की भी कान्ति है, जो कीर्ति की भी कीर्ति है, जो त्रमा की भी त्रमा है, जो देवताश्चों का भी देव है श्रीर जो प्राणियों में सर्वेश्तम प्राणी है—वह चाहे वन में रहे श्रथवा नगर में, उसके लिए कहीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धकता नहीं है।।१४-१६।।

१ कल्यांण्यस्वता--प्रशस्तवलयुक्तता ।(गो०) २ भृतानांभूतसत्तमः-उत्तमभूतिमत्यर्थः । (गो०) ३ त्रगुणः-प्रतिबन्धकीभूत । (गो०)

#### पृथिव्या सह वैदेहा श्रिया च पुरुषर्षभः। सिमं तिस्रिभरेताभिः सह रामोऽभिषेक्ष्यति॥१७॥

ऐसे पुरुषश्रब्ध ! श्रोरामचन्द्र पृथ्वी, सीता त्र्यौर विजयलक्ष्मी इन तीनों सहित शीव्र राज्य पावेंगे ॥१७॥

दुःखजं विस्रजन्त्यास्त्रं निष्क्रामन्तमुदीक्ष्य यम् । अयोध्यायां जनाः सर्वे शोकवेगसमाहताः॥१८॥

जिन श्रीरामचन्द्र को अयोध्या से जाते हुए देख, अयोध्या-वासी सब जनों ने शोक से विह्वल हो, दुःखजनित आँसू बहाए, (वे श्रीरामचन्द्र) शोब ही अयोध्या के राजसिंहासन पर अभिषिक्त होंगे ॥१८॥

कुशचीरधरं देवं गच्छन्तमपराजितम्। सीतेवानुगता लक्ष्मीस्तस्य किं नाम दुर्लभम्।।१९॥

जो किसी से न जीते जाने योग्य हो कर भी, कुशचीर धारण कर बन को गए और जिनके पीछे-पीछे साचात् लक्ष्मी-रूपिणी सीता गई—उनके लिए संसार में कौन-सी वस्तु दुर्लभ है ? ।।१६॥

> धनुर्ग्रहवणे यस्य वाणखङ्गास्त्रभृतस्वयम् । लक्ष्मणो वजति ह्या तस्य किं नाम दुर्लभम् ॥२०॥

श्रीर जिसके श्रागे-श्रागे धनुषवाण श्रीर खड़ लिए हुए स्वयं लदमण चलते हैं, उनके लिए क्या दुलंभ है ॥२०॥

निष्टत्तवनवासं तं द्रष्टासि पुनरागतम्। जिह शोकं च मोहं च देवि सत्यं ब्रवीमि ते॥२१॥ हे देवि! आप शोक और मोह को त्याग दें। मैं सत्य-सत्य कहती हूँ कि वनवास से लौटे हुए श्रीरामचन्द्र को आप फिर देखेंगी।।२१।।

शिरसा चरणावेतौ वन्दमानमदिन्दिते। पुनर्द्रक्ष्यसि कल्याणि पुत्रं चन्द्रमिवोदितम्।।२२॥

हे अनिनिद्ते ! हे कल्याणी ! आप अपने चरणां में माथा टेक कर प्रणाम करते हुए पुत्र को उदय हुए चन्द्रमा की तरह फिर देखेंगी ॥२२॥

पुनः मिष्ठं दृष्टा तमिषिक्तं महाश्रियम् । सम्रुत्स्वक्ष्यसि नेत्राभ्यां क्षिप्रमानन्दजं पयः ॥२३॥

त्राप फिर त्रयोध्या में आए हुए अभिषिक्त और राजलक्मी को प्राप्त अपने पुत्र को देख, शीघ्र ही आनन्दाश्रु बहावेंगी ॥२३॥

मा शोको १ देवि दु:खं र वा न रामे दृश्यतेऽशिवम्। क्षिपं द्रक्ष्यसि पुत्रं त्वं ससीतं सहस्रक्ष्मणम्॥२४॥

हे देवि ! आप न तो विलाप करें और न अपने मन ही को व्यथित करें। क्योंकि श्रीरामचन्द्र के विषय में कुछ भी तो अमङ्गल नहीं दीख पड़ता। आप अपने पुत्र को सीता और लदमण सहित शीघ देखेंगी।।२४।।

त्वयाशेषो जनश्चैव समाश्वास्यो यदाऽनघे। किमिदानीमिमं देवि करोषि हृदि विकलवम्॥२५॥

१ शोक प्रलापादि । (गो॰) २ दुःखं प्रमनोव्यथा । (गो०)

हे अनघे ! हे देवि ! आपको तो यह उचित है कि अन्य लोगों को धीरज बँधाएँ, सो आप इस समय (स्वयं) क्यों (अपने ही) हृदय को पीड़ा दे रही हैं ॥२४॥

नार्हा त्वं शोचितुं देवि यस्यास्ते राघतः सुतः। न हि रामात्परो छोके विद्यते सत्पथे स्थितः॥२६॥

हे देवि ! आप शोक करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि इस लोक में श्रीरामचन्द्र से बढ़ कर सुमार्ग पर चलने वाला अर्थात् धर्म पालन करने वाला अन्य कोई भी नहीं है।।२६॥

अभिवादयमानं तं दृष्टा ससुहृदं सुतम् । सुदाऽश्र मोक्ष्यसे क्षिप्रं मेघलेखेव वार्षिकी ॥२७॥

जब श्रोरामचन्द्र वन से लौट सुहुदों सहित आपको प्रणाम करेंगे, तब उनको देख आप उसी प्रकार आनन्दाश्रु गिरात्रेंगी, जिस प्रकार मेघमाला जल बरसाती है।।२७॥

पुत्रस्ते वरदः क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः। पाणिभ्यां मृदुपीनाभ्यां चरणौ पीडियष्यति ॥२८॥

अधिक तो मैं आपको क्या अब समकाऊँ; इतना फिर भी कहती हूँ कि आपके पुत्र श्रीरामचन्द्र शीघ्र अयोध्यापुरी में लौट कर, कोमल और माँसल हाथों से आपके चरण दबावेंगे।।२८।

अभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं ससुहृदं सुतम्। सुदाऽऽस्त्रः श्रोक्ष्यसि पुनर्मेघराजिरिवाचलम् ॥२९॥

१ प्रोच्यसे — उच्चसेचने वर्तमान सामीप्येलट्। (रा०) अपाठान्तरे— प्रोच्सि।

उस समय आप अपने पुत्र को मित्रों सहित प्रणाम करते देख, उसे अपने आनन्दाशुओं से भिंगोवेंगी, जैसे मेय अपने जल से पर्वतों को भिंगोते हैं।।२६॥

> आश्वासयन्ती विविधेश्च वाक्यैः वाक्योपचारे कुशलाऽनवद्या। रामस्य तां मातरमेवमुक्तवा

देवी सुमित्रा विरराम रामा? ॥३०॥

इस प्रकार रमणीया सुमित्रा, जो निन्दा रहित छौर बातचीत करने में निपुण थीं, तरह-तरह के वचनों से महारानी कौसल्या जी को समक्षा कर चुप हो गई।।३०।।

> निशम्य तल्लक्ष्मणमातृवाक्यं रामस्य मातुर्नरदेवपत्न्याः । सद्यः शरीरे विननाश शोकः शरद्गतो मेघ इवाल्पतोयः ॥३१॥

> > इति चतुश्रत्वारिशः सर्गः।।

महाराज की पटरानी श्रौर श्रीराम की जननी कौसल्या लदमण जी की माता सुमित्रा की इन बातों को सुन कर, शान्त हुई श्रौर उनके शरीर का शोक उसी प्रकार नब्द्रपाय हो गया, जिस प्रकार शरदकालीन अल्प जल बाले मेघों का जल नब्द्रपाय हो जाता है।।३१।।

त्र्रयोध्याकारड का चौवालीसवां सर्ग समाप्त हुत्रा।

१ रामा--रमणीया। (रा०)

# पञ्चचत्वारिंशः सर्गः

--:0:--

अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् । अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः ॥१॥

वनवास के लिए जाते हुए महात्मा एवं सत्यपराक्रमी श्रीराम-चन्द्र जी के पीछे लगे हुए पुरवासी उनमें श्रनुरक्त हो गए ॥१॥

निवर्तितेऽपि च वलात्सुहृद्वर्गे च राजनि । नैव ते संन्यवर्तन्त रामस्यानुगता रथम् ॥२॥

यद्यपि महाराज दशरथ और उनके सुहद्वर्ग, (जिसको शीघ बुलाना हो उसके पीछे दूर तक न जाय—मंत्रियों के मुख से यह सुन कर) लौट आए थे, तथापि जो पुरवासी श्रीरामचन्द्र जी के रथ के पीछे-पीछे जा रहे थे, वे नहीं लौटे ॥२॥

अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायशाः । वभूव गुणसम्बन्नः पूर्णचन्द्र इव प्रियः ॥३॥

क्योंकि महायशस्त्री अयोध्यावासी समस्त जनों को गुणवान श्रीरामचन्द्र पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान प्यारे थे।।३।

स याच्यमानः काकुत्स्थः स्वाभिः प्रकृतिभिस्तदा। कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत॥४॥

वे सब लोग श्रीरामचन्द्र जी से अयोध्या लौट चलने की बार-बार शर्थना कर रहे थे, किन्तु श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता को सत्यंवादी सिद्ध करने के लिए वन ही की खोर चले जाते थे।।।।। अवेक्षमाण: सस्नेहं चक्षुवा प्रिविश्वत । उवाच राम: स्नेहेन ता: प्रमा: स्वा: प्रजा इव ॥ र॥

वे लोग श्रीराम की श्रोर उसी प्रकार (बड़ी उत्कंठा से) देखते थे, जैसे प्यासा जल को देखता है। (श्रपने में ऐमा श्रनुर ग देख) श्रीरामचन्द्र बड़े प्यार से उन लोगों से वैसे ही बोले जैसे पिता श्रपने पुत्रों से बोलता है।।।।

या प्रीतिर्वहुमानश्च मय्ययोध्यानिवासिनाम् । मत्प्रियार्थं विशेषेण भरते सा निवेश्यताम् ॥६॥

हे अयोध्यावासियो ! तुम लोगों की जैसी प्रीति मुक्तमें है श्रीर जैसा आदर तुम लोग मेरा करते हो, मेरी प्रसन्नता के लिए, इससे भी अधिक प्रीति श्रीर आदर तुम लोग भरत के प्रति प्रदर्शित करना ॥६॥

स हि कल्याणचारित्रः कैकेय्यानन्दवर्धनः। करिष्यति यथावद्धः प्रियाणि च हितानि च ॥७॥

कैकेथीनन्दन भरत जी चरित्रवान् हैं, वे अवश्य ही तुम्हारे लिए यथोचित हितकर और प्रिय कार्य करेंगे।।७।।

ज्ञानरुद्धो वयोवालो मृदुर्वीर्यगुणान्वितः। अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापहः॥८॥

भरत जी अवस्था में छोटे होने पर भी बड़े ज्ञानवान हैं। वे बड़े कोमल चित्त के हैं, साथ ही बड़े पराक्रमी भी हैं। इनके अतिरिक्त उनमें वात्सल्यादि और भी अनेक सद्गुण हैं। वे सब प्रकार से योग्य हैं। उनके राजा होने पर तुम्हें किसी बात का खटका नहीं रहेगा।। ।।।।

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

स हि राजगुणैयुक्तो युवरानः सभीक्षितः । अति चैव मया शिष्टै: वार्य वो भत् शासनम् ॥९॥ उनको राजोचित गुणों से युक्त देख कर, महाराज ने उनको

युवराज पद देना निश्चित किया है। अतः हम सब को राजा की आज्ञानुसार चलना चाहिए ।।।।

न च तप्येद्यथा चासौ वनवासं गते मिथ । महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीषया ॥१०॥

मेरे वन जाने पर मेरी प्रसन्नता के लिए तुम लोगों को वह काम करना चाहिए, जिससे महाराज को कब्ट न हो अथवा यदि तुम मेरे प्रिय बनना चाहो, तो ऐसा करना जिससे मेरी अनुप-स्थिति में महाराज को कष्ट न हो।।१०।।

सो सब भाँति मोर हितकारी। जाते रहें भुवाल सुखारी।।

तुलसीदास जी की यह चौपाई इसी श्लोक का भाव लेकर लिखी गई है।

यथा यथा दाशरथिर्धर्म एव स्थितोऽभवत । तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन् ॥११॥

उत समय श्रीरामचन्द्र ज्यों ज्यों पितृ वचन-पालन रूपी धर्म में हड़ता प्रदर्शित करते थे, त्यों त्यों पुरवासी श्रीरामचन्द्र जी ही को अपना राजा होने की इच्छा करते थे।।११।।

बाष्पेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह। चकर्षेव गुणैर्बध्वा जनं पुरनिवासिनम् ॥१२॥

१ समोवितः -- निश्चितः । (शि॰) २ शिष्टैः -- ग्रवशिष्टैः लदमन् शत्रुवादिभिः। (गो॰) \* पाठान्तरे--नाऽपं।

उस समय लदमण जी सहित श्रीरामचन्द्र जी ने रुद्रन करते हुए दुःखी पुरवासियों को मानो डोरी में बाँध, अपनी श्रोर खींच लिया अथवा अपने श्रधीन कर लिया ॥१२॥

ते द्विजास्त्रिविधं दृद्धा ज्ञानेन वयसौजसार।

वयः प्रकम्पशिरसो दूराद्चुरिदं वचः ॥१३॥

उन लोगों में तीन प्रकार के वृद्ध ब्राह्मण थे, श्रर्थात् उनमें से कोई तो वयोवृद्ध, कोई ज्ञानवृद्ध श्रीर कोई तपोवृद्ध था। इनमें से जो वयोवृद्ध थे श्रीर वृद्धावस्था के कारण जिनका सिर काँप रहाथा, वे दूर से यह वचन बोले ॥१३॥

वहन्तो जवना रामं भो भो जात्यास्तुरङ्गमाः। निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरि॥१४॥

हे वेगवान एवं श्रव्ही जाति के घोड़ो! लौटो-लौटो, श्रव श्रागे मत बढ़ो और श्रीरामचन्द्र का हित करो (श्रर्थात् हम बूढ़ों की श्राज्ञा का उल्लंघन करने से श्रीरामचन्द्र का श्रहित होगा।)।।१४॥

कर्णवन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरङ्गमाः। यूयं तस्मानिवर्तध्वं याचनां प्रतिवेदिताः॥१५॥

जीवधारी मात्र के कान होते हैं ( व्यर्थात् सुनने की शक्ति होती है ) किन्तु घोड़े सबसे अधिक सुनते हैं, अतः तुम हमारी यह प्रार्थना सुनो और लौट आस्रो।।१४॥

धर्मतः स विशुद्धात्मा वीरः शुभदृढवतः। उपवाह्यस्तु वो भर्ता नापवाह्यः पुराद्धनम् ॥१६॥

१ श्रोजसा--तपोबलेन। (गो॰) २ जात्या--उत्तमजातीयाः। (रा॰)

हम लोग जानते हैं कि तुम्हारे स्वामी का मन सरल एवं कोमल है, वे वीर हैं ऋौर शुम एवं दृढ़ व्रतधारी हैं। इसलिए इनको ऋयोध्या पहुँचाना चाहिए, न कि ऋयोध्या से वन को ले जाना चाहिए॥१६॥

एवमार्तप्रलापांस्तान् दृद्धान् प्रलपतो द्विजान् । अवेक्ष्य सहसा रामो स्थादवततार ह ॥१७॥

जब उन बूढ़े ब्राह्मणों के, जो बड़े कातर हो रहे थे, ऐसे वचन सुने ऋोर उन्हें पोड़ित देखा, तब श्रीरामचन्द्र जी रथ खड़ा करवा कर, उससे भट उतर पड़े ॥१७॥

पद्भ्यामेव जगामाथ ससीतः सहस्रक्ष्मणः । सन्निकृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः ॥१८॥

श्रीर सीता लद्दमण सहित पैदल वन की श्रीर चलने लगे श्रीर जब तक व सब लोग समीप न पहुँच गए, तब तक ये तीनों धीरे-धीरे चलते रहे॥ १८॥

द्विजातींस्तु पदातींस्तारन्रामश्चारित्रवत्सलः । न शशाकः घृणाचक्षः परिमोक्तुं रथेन सः ॥१९॥

क्योंकि सदाचारयुक्त एवं दयालु श्रीरामचन्द्र को उन पैदल चले आते हुए ब्राह्मणों को रथ से दूर रखना इष्ट न था ॥१६॥

गच्छन्तमेव तं दृष्टा रामं संभ्रान्तचेतसः। ऊचुः परमसन्तप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः॥२०॥

१ वृणाचत्तुः --दयासूचकद्दाध्यमान् । (रा०) दयार्द्रचत्तुरित्यर्थः (गो०) ।

जब ब्राह्मणों ने देखा कि प्रार्थना करने पर भी श्रीरामचन्द्र नहीं लौटे और बन को चन्ने ही जाते हैं, तब तो वे अत्यन्त विकल श्रीर शोकसन्तप्त हो श्रीरामचन्द्र से यह बोले ॥२०॥

#### ब्राह्मण्यं कृत्स्नमेतत्वां ब्रह्मण्यमनुगच्छति । द्विजस्कन्थाधिरूढा स्त्वायग्रयोऽण्यनुपान्त्यमी ॥२१॥

हे राम! तुम ब्रह्मणों के हितकारी हो। इसीसे तुम्हारे पीछे यह अखिल ब्रह्मण समूह ही केवल नहीं आ रहा, प्रत्युत उनके कंधों पर चढ़े हुए अप्रिदेव भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। (अर्थात् ब्रह्मण लोग तुम्हारे साथ चलने का निश्चप कर, घर से अप्रिहोत्र का सामान अरिण आदि ले कर चले हैं। "अप्रिदेव" से अभि-प्राय उन अरिण लकड़ियों से है जिनको आपस में विसने से यज्ञाग्नि उत्पन्न होता है)।।२१।।

#### वाजपेयसमुत्थानि छत्राण्येतानि पश्य नः। पृष्ठतोऽनुप्रयातानि मेघानिव जलात्यये॥२२॥

देखिए, बाजपेय यज्ञ करने से जो छत्र प्राप्त हुए हैं, (अर्थात् बाजपेय यज्ञ करने से जिन छत्रों को लगाने का हमको अधिकार प्राप्त हुआ है।) और जो शरत्कालीन मेघ के समान हैं वे सब भी आपके पीछे चले आ रहे हैं।।२२।।

#### अनवाप्तातपत्रस्य रियसन्तापितस्य ते। एभिरछायां करिष्यामः स्वैरछत्रैर्वाजपेयिकैः॥२३॥

१ बाह्मएयं — ब्राह्मण्रमृहः । (गो०) २ ब्रह्मएयं — ब्रह्महितं (रा०) ३ द्विजस्कन्याधिरूढाः —पात्रारण्तिद्वारेणेतिशेषः । (रा०) ४ वाजपेय-समुत्यानि —वाजपेयानुष्ठान संभृतानि । (गो०) वाजपेय यज्ञ से प्राप्त हुए इन छत्रों से हम लोग तुम्हारे उत्पर छाया करेंगे, जिससे छत्ररहित तुमको घाम से कब्ट न हो ॥२३॥

या हि नः सततं बुद्धिर्वेदमन्त्रानुसारिणी। त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी॥२४॥

हे बत्स ! हमारा मन ऋभी तक केवल वेद के स्वाध्याय ही की ओर लगा रहता था, किन्तु अब उस ओर न लग, आपकी बनयात्रा की ओर लगा हुआ है। (श्रीरामचन्द्र जी से यह कह बाह्मण लोग उन पर बड़ा दबाव डालते हैं, अर्थात् तुम्हारे पीछे हमने स्वाध्याय त्याग दिया है) यदि तुम कहो कि तुम लोग घर का क्या प्रवन्य कर आए हो और तुम्हारी स्त्रियाँ कैसे रहेंगी, तो बाह्मण इस शङ्का की निवृत्ति करते हुए कहते हैं)।।२४।।

हृदयेष्वेव तिष्ठनित वेदा ये नः परं धनम्। वत्स्यन्त्यपि गृहेष्वेव दाराश्चारित्ररक्षिताः॥२५॥

हमारा परम धन जो वेद है, वह तो हमारे हृदय में है ( अर्थात् हमारे पीछे चोरी होने का हमें भय नहीं है) और हमारी रित्रयाँ अपने-अपने पातिव्रत्य से अपनी रचा करती हुई, घरों में रहेंगी ( अर्थात् घर की रचा स्त्रियाँ करती रहेंगी ) ।।२४।।

न पुनर्निश्चयः कार्यस्त्वद्गतौ सुकृता मितः। त्विय धर्मव्यपेक्षे तु किं स्याद्धर्ममपेक्षितुम्॥२६॥

हमें अब और किसी बात का निश्चय नहीं करना; क्योंकि हम तो तुन्हारे साथ चलना निश्चित कर चुके हैं। (अर्थात् हम तो घर का सब प्रबन्ध कर, यह हद़ निश्चय करके चले हैं कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे) किन्तु जब तुक हमारी आज्ञा का उल्लंबन कर धर्म की उपेता करोगे, तब धर्ममार्ग पर चलना क्या कहलावेगा? (अर्थात् तुम्हारी देखादेखी और लोग भी ब्रह्मणों का कहना न मानने से अधर्म होगा)।।२६।।

## याचितो नो निवर्तस्व हंसशुक्छिशरोग्है: । शिरोभिर्निभृताचार महीपतनपांसुछै: ।।२७॥

हेराम! श्रव हम श्रधिक क्या कहें, हम हंस के समान सफेर बालों वाले (श्रथीत श्रत्यन्त वृदे होकर भी) तुमको साष्टाङ्ग प्रणाम करते हैं कि तुम वन को न जाश्रो। (ब्राह्मण हो कर चित्रय राजकुमार को साष्टाङ्ग प्रणाम करना, केवल विशेष रूप से दबाव डालना मात्र है। किन्तु भूषण टीकाकार का मत है कि ब्राह्मण दिव्यद्यष्टिट वाले थे, श्रतः श्रीरामचन्द्र को राजकुमार समक्ष कर नहीं, किन्तु उनको साज्ञात् परमेश्वरावतार समक्ष कर उन लोगों ने प्रणाम किया था। रामाभिरामी टीकाकार का मत है कि—''राज्ञो विष्णव्वंशत्वेन नतौ न दोष इत्याहुः।'')॥२७॥

### बहुनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागता: । तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवर्तने ॥२८॥

इन ब्राह्मणों में ऐसे भी कई एक हैं जो आरम्भ किए हुए यज्ञों को अधूरा छोड़ कर तुम्हारे साथ चले आए हैं, अतः हे बत्स! उन यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर निभर करती है ( अर्थात् यदि न लौटे तो इन यज्ञों में विद्य डालने का दोष तुम्हारे माथे पड़ेगा) ॥२८॥

१ इंस्युक्लशिरोच्हैः—पलितकेशैः। (गो॰) २ महीपतनपांसुलैः—-कृतसाच्याङ्कप्रणामैः। (गो॰)

### १भक्तिमन्ति हि भूतानि जङ्गमाजङ्गमानि च। याचमानेषु राम त्व भक्तिं भक्तेषु दर्शय॥२९॥

केवल हम लोग ही यह नहीं कहते कि तुम लौट चलो, किंतु पशु-पत्ती, वृत्त आदि भी प्रार्थना कर रहे हैं, सो तुम इन भक्तों के प्रति तो स्नेह प्रदर्शित करो। अथवा अपने भक्तों के इस स्नेह को सफल करो।।२६॥

अनुगन्तुमशक्तास्त्वां मूलैरुद्धतवेगिनः। उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः॥३०॥

ये ऊँचे-ऊँचे पेड़ भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, किन्तु इनकी जड़ें भूमि में गहरी गड़ी होने से साथ चलने में श्रासमधे होकर, वायु के वेग से हिलती हुई अपनी शाखाओं से, तुमकी बन जाने का निषेध कर ये चिल्ला रहे हैं।।३०।।

> निश्चेष्टाहारसञ्चारा दृक्षेकस्थानविष्ठिताः। पक्षिणोऽपि पयाचन्ते सर्वभूतानुकस्पिनम् ॥३१॥

देखो, पित्तयों ने भो उड़ना छौर चुगना बंद कर दिया है। ये वृत्त रूपी गृहों में वैठे हुए, तुमको प्राणिमात्र पर दया करने बाला जान, वन न जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।।३१।।

> एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने ! दहशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम् ॥३२॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र को लौटाने के लिए चिल्लाते हुए उन नाह्यणों को चलते-चलते तमसा नदी देख पड़ी, जो मानो मार्ग

१ भक्ति—स्नेहं। (गो०)

रोक कर, श्रीरामचन्द्र जी से आगे जाने का निषेत्र कर रही श्री।।३२।।

> ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद्विमुच्य श्रान्तान् हयान् सम्परिवर्त्य शीघ्रम् । पीतोदकांस्तोयपरिष्तुताङ्गा-नचारयद्वै तमसाविद्रे ॥३३॥

> > इति पञ्चचत्वारिंश: सर्गः ॥

तब सुमंत्र ने थके हुए घोड़ों को रथ से खोल दिया और उनकी थकावट मिटाने को उनको जमीन पर लुटाया। फिर वे उनको पानो पिला और स्नान कराके तमसा के तट के समीप के चराने लगे।।३३॥

त्रयोध्याकारड का पैतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुत्रा।

-:0:-

# षट्चत्वारिंशः सर्गः

-:0:-

ततस्तु तमसातीरं रम्यमाश्रित्य राघवः। सीतामुद्रीक्ष्य सौमित्रिमिदं वचनमत्रवीत्॥१॥

तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र जी रमणीय तमसा नदी के तट पर पहुँच, सीता की त्रोर देख लद्दमण से कहने लगे।।१।।

इयमद्य निशा पूर्वा<sup>१</sup> सौभित्रे प्रस्थिता क्ष वनम्। वनवासस्य भद्रं ते स नोत्किण्ठितुमईसि ॥२॥

१ पूर्वा-प्रथमा। (गो॰) \* पाठान्तरे-पहिता।

हे लद्मण ! हम लोगों की बनयात्रा की आज यह पहली रात है। घबड़ाने की कोई बात नहीं है ॥२॥

परय शून्यान्यरण्यानि घदन्तीव समन्तत: ।
यथानिलयमायद्भिर्निलीनानि मृगद्भिजै: ॥३॥
ये वन चारों श्रोर से शून्य श्रोर रोते हुए से देख पड़ते हैं,
क्योंकि यहाँ के पशु श्रीर पत्ती बसेरा ले चुके हैं ॥३॥
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम ।
सस्त्रीपुंसा गतानस्माञ्ज्ञोचिष्यति न संज्ञय: ॥४॥

आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी के नरनारी हम लोगों के चत्ने आने से निस्सन्देह बहुत दुःखी होते होंगे ॥४॥

अनुरक्ता हि मनुजा राजानं बहुभिर्गुणै:। त्वां च मां च नरव्याघ्र शत्रुघ्रभरतो तथा॥५॥

क्योंकि हम लोगों में अनेक गुणों को देख, प्रजाजन, पुरुष-सिंह महाराज को, तुम्हें, मुक्ते और भरत, शत्रुच्न को बहुत चाहते हैं।।।।

पितरं चानुशोचामि मातरं च यशस्त्रिनीम्। अपि वाडन्धो भवेतां तु रुद्नती तावभीक्ष्णशः ॥६॥

मुक्तको (अपने) पिता और (अपनी) यशस्विनी माता की बड़ी चिन्ता है कि कहीं वे हम लोगों के लिए रोते-रोते अधि न हो जायँ।।६॥

भरत: खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे। धर्मार्थकामसिहतैर्वाच्यौराश्वासियष्यित ॥७॥

**すってっる。 なっ一きく** CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative में यह जानता हूँ कि भरत धमीत्मा हैं, वे अवश्य ही धर्म, अर्थ और काम युक्त वचनों से पिता-माता को धीरज बँवावेंगे, (तो भी मेरा मन विकल होता है)।।।।।

भरतस्यानृशंसत्वं विचिन्त्याहं पुनः पुनः। नानुशोचामि पितरं मातरं चापि छक्ष्मण॥८॥

हे महाबाहु लदमण ! भरत के दयालु स्वभाव को जब मैं भली भाँति विचारता हूँ, तब मैं पिता श्रीर माता की श्रोर से निश्चिन्त हो जाता हूँ ॥=॥

त्वया कार्य नरच्याघ्र मामनुव्रजता कृतम्। अन्वेष्टच्या हि वैदेह्या रक्षणार्थे सहायता ॥९॥

हे पुरुषसिंह! मेरे साथ आकर तुमने बड़ा काम किया। क्यों कि यदि तुम साथ न होते तो सीता की रखवाली के लिए मुक्ते कोई दूसरा सहायक दूँ दुना ही पड़ता।।।।।

अद्भिरेव तु सौिमत्रे वत्स्याम्यद्य निज्ञामिमाम्। एतद्धि रोचते महां वन्येऽपि विविधे सति॥१०॥

हे लद्मण ! यद्यपि वन में अनेक प्रकार के कन्द्रमूल फल मौजूद हैं, तथापि मेरी इच्छा है कि आज की रात जल पीकर ही बिता दी जाय ॥१०॥

> एवमुक्त्वा तु सौमित्रि सुमन्त्रमिप राघवः। अप्रमत्त्रस्त्वपश्वेषु भव सौम्येत्युवाच ह॥११॥

इस प्रकार के वचन लद्दमण से कह कर, श्रीरामचन्द्र जी सुमंत्र से भी बोले —हे सौम्य! घोड़ों को सावधानी से रखना ॥११॥

सोऽरवान् सुमन्त्रः संयम्य सूर्येऽस्तं सम्रुपागते । प्रभूतयवसान् कृत्वा वभूव प्रत्यनन्तरः॥१२॥

जब सूर्य ऋस्ताचलगामी हुए, तब सुमंत्र ने घोड़ों को बाँधा छौर उनके सामने बहुत सी घास डाल कर उनके ऊपर दृष्टि रखी।।१२॥

उपास्यः तु शिवां सन्ध्यां दृष्ट्वा रात्रिमुपस्थिताम् । रामस्य शयनं चक्रे स्तः सौमित्रिणा सह॥१३॥

तदनन्तर सायंकालीन उपासना का समय उपस्थित होने पर,
सूत सुमंत्र ने वर्णोचित उपासना ( अर्थात् भगवन्नामोचारणपूर्वक
नमस्कार किया ) की और रात्रि हुई देख, सुमंत्र ने लहमण्
की सहायता से श्रीरामचन्द्र जी के लिए सोने का प्रबन्ध
किया ॥१३॥

तां शय्यां तमसातीरे वीक्ष्य दृक्षदछैः कृताम् । रामः सौमित्रिणा सार्धं सभार्यः संविवेश ह ॥१४॥

तमसा के तट पर वृत्तों के (कोमल) पत्तों से बनी हुई शय्या देख, श्रीरामचन्द्र ने लद्दमण श्रीर सीता सहित उस पर लेट कर श्राराम किया ॥१४॥

सभार्यं सम्प्रसुप्तं तं भ्रातरं वीक्ष्य ,लक्ष्मणः । कथयामास स्नुताय रामस्य विविधान् गुणान् ॥१५॥

श्रीरामचन्द्र श्रीर सीता को निद्रित देख, लहमण जी ( उठ वैठे श्रीर ) सूत से श्रीरामचन्द्र जी के विविध गुणों का बलान करने लगे।।१४॥

१ उपासनं - नमस्कारः । सूतजातेरपिनमस्कारमात्रं सम्भवति । (गो०)

जाग्रते होत्र तां रात्रिं सौमित्रेरुदितो रवि:।
स्तस्य तमसातीरे रामस्य ब्रातो गुणान्॥१६॥
लद्मण ने सुमंत्र से श्रीरामचन्द्र जी के गुणों का बखान करने
ही में सारी रात बिता दी और सूर्य उदय हुए ॥१६॥

गोकुलाकुलतीरायास्तमसाया विद्रतः।

अवसत्तत्र तां रात्रिं रामः प्रकृतिभिः सह ॥१७॥ तमसा नदी के तट से कुछ ही हट कर गौश्रों को हेड़ थी— वहीं साथ आए हुए लोगों सहित श्रीरामचन्द्र जी उस रात में रहे॥१७॥

उत्थाय तु महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च । अब्रवीद्धातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम् । १८॥ श्रीरामचन्द्र जी प्रातःकाल उठे श्रीर उन प्रजाजनों को स्रोते हुए देख, शुभ लच्चणों वाले लच्मण से कहने लगे ॥१८॥

अस्मद्भ चपेक्षान् सौिमत्रे निरपेक्षान् गृहेच्चि ।

दक्षमूलेषु संसुप्तान् पश्य लक्ष्मण साम्प्रतम् ॥१९॥

हे लहमण ! ये लोग अपने घर-द्वारों को छोड़, हम लोगों को पिछ्रया रहे हैं। देखो तो, वृत्तों के नीचे पड़े कैसे सो रहे हैं। (अर्थात हमारे पीछे सब सुखों को तिलाञ्जिल दे, दुःख सह रहे हैं और अब तक उनको विश्वास है कि हमें वे लौटा ले जायँगे)।।१६॥

यथैते नियमं पौराः कुर्वन्त्यस्मित्रवर्तने । अपि प्राणानसिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम् ॥२०॥

१ असिष्यन्ति—त्यद्यन्ति । (गो०)

इससे जान पड़ता है ि ये लोग जो हम लोगों को लौटाने के लिए बड़ी चेंद्रा कर रहे हैं, अपने प्राण गैंवा देंगे, किन्तु अपना निश्चय (हमें बनवास से लौटाने का निश्चय) न त्यागेंगे ॥२०॥

यावदेव तु संसुप्तास्तावदेव वयं छघु<sup>१</sup>। रथमारुह्य गच्छाम पन्थानपकुतोभयम्॥२१॥

श्रतः जब तक ये मब सो रहे हैं, तब तक हम सब रथ पर सवार हो, तुरन्त यहाँ से रवाना हो जायँ। फिर कुछ भी भय नहीं है। (क्योंकि तमसा के आगे कुछ दूर तक रास्ता भी नहीं है, सो ये लोग आवेंगे) ॥२१॥

अतो भ्योऽपि नेदानीमिक्ष्वादुप्रवासिनः। स्वपेयुरनुरक्ता मां दक्षमूलानि संश्रिताः॥२२॥

हमारे चुपचाप चल देने से महाराज इच्त्राकु की राजधानी में बसने वाले इन लोगों को फिर हमारे साथ वृत्तों की जड़ों में न सोना पड़ेगा।।२२।।

[टिप्पणी—नगरनिवासी श्रीर विशेषकर राजधानी जैसे बड़े नगरों के रहने वाले सुकुमार श्रीर श्रारामतलब होते हैं—श्रतः श्रीरामचन्द्र जी ने उन लोगों को यहाँ पर राजधानी के बसने वाले बतला कर, उनका बूचों के नीचे पड़ना ठीक नहीं समक्ता, ऐसा जान पड़ता है।]

पौरा ह्यात्मकृताद्दु:खाद्विप्रमोक्ष्या नृपात्मजै: । न तु अखन्वात्मना योज्या दु:खेन पुरवासिन: ॥२३॥

राजकुमारों का यह कर्त्तव्य है कि पुरवासियों के कच्टों को दूर करें, न कि उनको भी (कब्ट में ) श्रपना साथी बनावें ॥२३॥

१ लघु--चिमं। (गो॰) # पाठान्तरे - न ते।

### अत्रवील्लक्ष्मणो रामं साक्षाद्धर्ममिव स्थितम्। रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुह्यतामिति॥२४॥

ऐसे वचन सुन, लदमण ने साज्ञात् धर्म की मूर्ति श्रीरामचन्द्र जी से कहा कि हे प्राज्ञ ! आपने जो कहा वह सुभे भी पसन्द आया। अतः भटपट रथ पर सवार हो जाइए।।२४॥

अथ रामोऽब्रवीच्छ्रीमान् सुमन्त्रं युज्यतां रथः । गमिष्यामि ततोऽरण्यं गच्छ शीघ्रमितः प्रभो ॥२५॥

तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से कहा कि हे प्रभो ! भट-पट रथ तैयार कीजिए—मैं वन की स्रोर चल्ँगा, सो यहाँ से स्रब शीघ चल दीजिए।।२४॥

> स्तरततः सन्त्वरितः स्यन्दनं तैईयोत्तपैः। योजयित्वाऽथ रामाय पाञ्जिलिः पत्यवेदयत्॥२६॥

तब सुमंत्र ने बड़ी जल्दी रथ में घोड़े जोते और हाथ जोड़ कर श्रीरामचन्द्र से निवेदन किया ॥२६॥

अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनांवर। त्वमारोहस्व भद्रं अते ससीतः सहस्रक्ष्मणः॥२७॥

हे रिधयों में श्रेष्ठ ! आपके लिए आपका यह रथ तैयार है, अब आप सीता और लद्मण सहित इस पर बैठ जाइए; आपका मङ्गल हो ॥२७॥

पाठान्तरे—तमारोह सुभद्रं।

त स्यन्दनमधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । शीघ्रगामाकुलावर्तां तमसामतरत्रदीम् ॥२८॥

तब श्रीरामचन्द्र जी अपने धनुष, कवच आदि सामान के साथ रथ पर सवार हुए और उस तेज धार वाली एवं भवरों वाली नदीं के पार हुए।।२८॥

> स सन्तीर्य महाबाहुः श्रीमाञ्ज्ञिवमकण्टकम् । प्रापद्यत महामार्गमभयं भयदर्ज्ञिनाम् ॥२९॥

तमसा नदी के उस पार कुछ दूर तक तो अबड़-खाबड़ कराटका-कीर्या मार्ग मिला। फिर आगे जा कर बहुत अच्छा मार्ग मिला, जिस पर न तो चलने में कब्ट होता था और न वहाँ किसी अन्य प्रकार का भय था। (जङ्गली जानवरों का)।।२६।।

मोहनार्थं तु पौराणां स्तं रामोऽब्रवीद्वचः। उदङ्गुखः प्रयाहि त्वं रथमास्थाय सारथे॥३०॥

पुरजनों को भ्रम में डालने के लिए श्रथवा बहकाने के लिए, श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से कहा - हे पार्थ ! पहिले उत्तर की श्रीर रथ हाँको ।।३०।।

मुहूर्तं त्वरितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः। यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुरु समाहितः॥३१॥

फिर एक मुहूर्त बाद शीघ्र रथ हाँक कर, फिर रथ लौटा लो। सावधानतापूर्वक इस प्रकार रथ हाँको, जिससे पुरवासियों को यह न मालूम हो पांचे कि हम किस स्रोर गए॥३१॥

१ परिच्छदो - - धनुः कवचादि । ( रा॰ )

#### अयोध्याकागडे

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

रामस्य वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे स सारथि:। भत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं भत्यवेदयत्॥३२॥

श्रीरामचन्द्र जी के इन वचनों को सुन सुमंत्र ने तद्नुसार ही रथ हाँका श्रीर रथ को पुनः लौटा कर, श्रीरामचन्द्र जी के सामने खड़ा कर दिया।।३२।

तौ सम्मयुक्तं १ तु रथं समास्थितौ तदा ससीतौ रघुवंशवर्धनौ।

, भचोदयामास ततस्तुरङ्गमान्

स सारथियेंन पथा तपोदनम् ॥३३॥

जब सुमंत्र जी ने लौटा कर रथ उनके सामने खड़ा किया, तब रघुकुल के बढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र, लदमण श्रीर सीता सहित उस पर बैठे श्रीर सूत से बोले कि श्रब घोड़ों को तपोवन की श्रीर हाँको।।३३॥

ततः समास्थाय रथं महारथः

ससारथिदशिरथिर्वनं ययौ।

उदङ्गुखं तं तु रथं चकार स

प्रयाणमाङ्गरयनिमित्त<sup>२</sup> दर्शनात् ॥३४॥

इति षट्चत्वारिशः सर्गः॥

यात्रा मङ्गलपूर्वक हो, इसलिए सुमंत्र ने रथ को उत्तर की श्रोर मुख कर के खड़ा किया। उस रथ पर महारथी श्रीरामचन्द्र जी सवार हो, सुमंत्र सहित वन को रवाना हुए।।३४।।

त्रयोध्याकाएड का छियालिसवाँ सर्ग पूरा हुत्रा।

-:0:-

१ चंत्रयुक्तं — सम्यगानीतं। (गो०) २ निमित्त — शकुन। (रा०)

## सप्तचत्वारिंशः सर्गः

-:0:--

प्रभातायां तु शर्वयां पौरास्ते राघवं विना। शोकोपहतनिश्चेष्टा बभूवुईतचेतसः ॥१॥

रात बीतने पर जब सबेरा हुआ, तब वे पुरवासी जागे और बहाँ श्रीरामचन्द्र जी को न देख, मारे शोक के चेष्टारहित हो गए और उनको कुछ भी सुधबुध न रही ॥१॥

शोकजाश्रृपरिद्यूना वीक्षमाणाः समन्ततः ॥ । १ आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः ॥ २॥

शोकाश्रु श्रों से तर, इधर-उधर खोज करने पर भी जब धे श्रीरामचन्द्र जी के जाने के मार्ग का कुड़ भी निशान न पा सके, तब तो वे सब बहुत दु:खित हुए ॥२॥

ते विषाद। त्वदना रहितास्तेन धीमता।
कृपणाः करुणा वाचो वदन्ति स्म मनस्विनः ॥३॥
श्रीरामचन्द्र जी के बिना व्याकुल, आर्च और दीन हो, वे
करुणायुक्त वचन कहने लगे ॥३॥

धिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहतचेतसः।
नाद्य पश्यामहे रामं पृथूरस्कं महाभुजम् ॥४॥
धिक्कार है हमारी नींद को, जिसने हमें ऐसा अचेत कर दिया
कि हम विशालवद्यास्थल और महाभुज श्रीरामचन्द्र को अब नहीं
देख सकेंगे॥४॥

१ श्रालोकं -- साधनं । (रा॰) \* पाठान्तरे -- वीच्माणास्ततः।

कथं नाम महाबाहु: स तथावितथिक्रियः । भक्तं जनं परित्यज्य प्रवासं राघवो गतः ॥५॥

देखो श्रीरामचन्द्र जी कैसे निष्फल करने वाले ( अर्थात् भक्तों की कामनात्र्यों को निष्फल करने वाले ) काम करते हैं, जो हम जैसे अपने अनुरागियों को यहाँ छोड़ कर वन को चल दिए।।।।।

> यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरसान्। कथं रघूणां स श्रेष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः ॥६॥

जो हम लोगों को ऋपने निज सन्तानवत् पालते थे, वे रघुकुल-श्रेष्ठ क्यों हमें छोड़ वन को चले गए ? ॥६॥

इहैव निधनं यामो रमहाप्रस्थानमेव वा। रामेण रहितानां हि किमर्थं जीवितं हि नः ॥७॥

या तो हम लोग यहीं प्राण दे देंगे अथवा हिमालय पर जा वर्फ में गल कर मर जायँगे। क्योंकि बिना श्रीराम के हमारे जीने से क्या प्रयोजन है ?।।।।।

सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च। तै: प्रज्वालय चितां सर्वे प्रविशामोऽथ पावकम् ॥८॥

यहाँ सूखी और बड़ी-बड़ी बहुत सी लकड़ियाँ पड़ी हैं, इनको एकत्र कर और चिता बना जलती आग में गिर, हम सब भरम हो जायेँ।।।।

१ अवितयिक्रयः — ग्रमोघानुवृत्तिः । ( नो० ) २ महाप्रस्थानं — मरण्दीचापूर्वकमुत्तराभिमुखगमनं । (गो० )

किं वक्ष्यामो महाबाहुरनसूयः प्रियंवदः। नीतः स राधवोऽस्माभिरिति वक्तः कथं क्षमम्॥९॥

हम लौट कर लोगों से क्या कहेंगे ? क्या हमारा उनसे यह कहना उचित होगा कि हम लोग महाबाहु, ईब्योरहित और प्रिय-वादी श्रीरामचन्द्र को वन में छोड़ श्राए। ऐसा तो हमसे न कहा जायगा।।।।।

सा नूनं नगरी दीना दृष्टास्मान् राघवं विना। भविष्यति निरानन्दा सस्त्रीवालवयोधिका॥१०॥

वह दीन अयोध्यापुरी, श्रीरामचन्द्र बिना हमको लौटा हुआ देख, स्त्री, बालक, बूढ़े लोगों के सहित उदास हो जायगी

निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं जितात्मना। \*रहितास्तेन च पुनः कथं पश्याम तां पुरीम् ॥११॥

हम लोग तो उस बीर एवं जितेन्द्रिय के साथ सदैव चलने के लिए घर से निकले थे । अब हम उनको छोड़ किस प्रकार फिर पुरी को देखें ( अर्थात् पुरी में अपना मुँह क्योंकर दिखलाएँ )। ११॥

इतीव बहुधा वाची वाहुमुद्यम्य ते जनाः।

विलपनित सम दुःखार्ता विवत्सा इव धेनवः ॥१२॥

इस प्रकार वे सब लोग अपनी भुजाओं को ऊँचा कर शोका-कुल हो, विविध प्रकार से विलाप करने लगे। वे लोग उस समय उसी प्रकार दुःखी थे, जिस प्रकार बच्चा पास न होने पर, गौ दुःखी होती है।।१२।।

१ पाठान्तरे—विहीनास्तेन।

ततो मार्गानुमारेण गत्वा किञ्चित्सणं पुनः । मार्गनाशाद्विषादेन महता समभिष्तुताः ॥१३॥

वे लोग रथ के पहियों की लकोर के सहारे कुछ दूर तक गए भी किन्तु आगे रथ के जाने का कुछ भी चिह्न न पा, व और भी अधिक दुःखी हुए। (जान पड़ता है पहले तो रास्ता रेतीला था जिस पर रथ के पहियों के चिह्न हो गए थे, किन्तु आगे के रास्ते पर घास आदि उगी होगी जिससे वहाँ पहियों का निशान नहीं बन सका होगा)।।१३।।

रथस्य मार्गनाशेन न्यवर्तन्त मनस्विनः। किमिदि किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति॥१४॥

जब रथ के आगे जाने का रास्ता न मिला, तब वे सब हढ़ चित्त वाले लोग लौट आए और आपस में कहने लगे कि यह क्या हुआ—अब हम क्या करें; हमारा भाग्य ही खोटा है।।१४॥

ततो यथागतेनैव मार्गेण क्लान्तचेतसः। अयोध्यामगमन् सर्वे पुरी व्यथितसज्जनाम् ॥१५॥

तदनन्तर वे सब के सब अत्यन्त उदास हो जिस मार्ग से आए थे, उसी से फिर अयोध्या को लौट गए । श्रीरामचन्द्र जी ने स्वयं न लौट कर, अयोध्यापुरी के सज्जनों को व्यथित किया।।१४॥

आलोक्य नगरीं तां च <sup>१</sup>क्षयव्याकुलमानसाः। अवर्तयन्त तेऽश्रृणि नयनैः शोकपीडितैः॥१६॥

१ चयो--हर्षच्यस्तेनव्याकुलमानसाः । ( रा॰ )

वहाँ जा कर वे लोग पुरी को देख, हर्षरिहत विकल मन और शोकपीड़ित हो नेत्र से श्रास् बहाने लगे॥१६॥

> एवा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते । आपगा गरुडेनेव हृदादुद्धृतपन्नगा॥१७॥

वे आपस में कहने लगे कि देखो श्रीरामचन्द्र जी के न होने से इस नगरी की शोभा भी नहीं रही। यह तो श्रव उस नदी के दह के समान दीख पड़ती है, जिसके सर्प गरुड़ ने हरण कर लिए हों। १७॥

चन्द्रहीनमिवाकाशं तोयहीनमिवाणवम् । अपश्यन्त्रिहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥१८॥

चन्द्रहीन आकाश अथवा जलहीन समुद्र की तरह वे लोग आनन्दशून्य नगरी को देख अचेत-से हो गए ॥१८॥

ते तानि वेश्मानि महाधनानि
दु:खेन दु:खोपहता विश्वन्तः ।
नैव प्रजज्ञुः स्वजनं जनं वा
निरीक्षमाणाः प्रविनष्टहर्षाः ॥१९॥

इति सप्तचत्वारिशः सर्गः॥

वे लोग अपने उत्तमोत्तम घरों में अत्यन्त दुः खित हो कर गए। उन दुः खपीड़ितों को इस समय इतनी भी सुध न रह गयी थी कि वे देख कर, अपने और पराए को पहचान सकें ॥१६॥

श्रयोध्याकाएड का चैंतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुत्रा।

## श्रद्यत्वारिंशः सर्गः

-:0:-

तेषामेवं विपण्णानां पीडितानामतीव च। वाष्पविष्तुतनेत्राणां सशोकानां ग्रुमूर्षया ॥१॥

अब वे पुरवासी जन, त्रिषादयुक्त, अत्यन्त दुःखी होने के कारण आँसुओं से नेत्र भरे हुए थे और शोकाकुल थे तथा मरना चाहते थे।।१॥

अनुगम्य निष्टत्तानां रामं नगरवासिनाम्। उद्गतानीव सत्त्वानिः वभूवुरमनस्विनाम्॥२॥ जब वे श्रीरामचन्द्र को वन भेज कर आए, तब वे बड़े खिन्न खौर मृतप्राय हो गए थे॥२॥

स्वं स्वं निलयमागम्य पुत्रदारै: समावृता: । अश्रूणि मुमुचु: सर्वे वाष्पेण पिहितानना: ॥३॥ वे अपने-अपने घरों में आ कर, पुत्रों और स्त्रियों सहित रोने लगे और रोते-रोते उनके मुख आँसुओं से भींग गए॥३॥

न चाह्ष्यन चामोदन् वणिजो न प्रसारयन्।

च चाशोभनत पुण्यानि नापचन् गृहमेधिन: ॥४॥ उस समय पुरवासियों में न तो कोई प्रसन्न और न कोई अमी-दित होता था। बनियों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी थीं। अर्थात

१ सत्त्वानि—प्राणाः । २ पुगयानि—पुगयकलभूतपुत्रकलत्रादीनि । (गो•) बाजार बंद था। घरों में किसी ने न तो अपने लड़के-लड़िक्यों को सजाया और न स्त्रियों ने अपना शृङ्गार किया। यहाँ तक कि, गृहस्थों के घर चूल्हा ही न जला अर्थात् रसोई न हुई—सब लोग भूखे प्यासे रहे ॥४॥

नष्टं दृष्ट्वा नाभ्यनन्दन् विपुत्रं वा धनागमत्। पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत्॥५॥

न तो कोई अपने नष्ट हुए धन को पा कर श्रीर न कोई विपुत्त धन पा कर ही हर्षित होता था। ज्येष्ठपुत्र को पा कर माता प्रसन्न न होती थी।।४।।

गृहे गृहे रुदन्त्यश्च भर्तारं गृहमागतम्। वयगर्हयन्त दु:खार्ता वाग्भिस्तोत्रेरिव द्विपान् ॥६॥

घर-घर रोना-पीटना हो रहा था ऋौर (वन से खाली लौटा कर) घर में ऋाए हुए पतियों के हृदय को, उनकी रित्रयाँ शोकात हो, वचन रूपी वाणों से उसी प्रकार वेधती थीं, जिस प्रकार महा-वत हाथी को ऋंकुश से गोदता है।।६॥

किन्तु तेषां गृहै: कार्यं किं दारै: किं धनेन वा। पुत्रैर्वा किं सुखैर्वाऽपि ये न पश्यन्ति राघवम् ॥७॥

सब पुरवासी यही कह रहे थे कि जब वे लोग श्रीरामचन्द्र जी हो को नहीं देख पाते, तब उन्हें घर, स्त्री, धन, दौलत, पुत्र अथवा सुख का प्रयोजन ही क्या है।।।।।

> एक: सत्पुरुषो लोके लक्ष्मण: सह सीतया। योऽनुगच्छति काकुत्स्थं रामं परिचरन् वने॥८॥

इस लोक में एकमात्र लक्ष्मण ही सज्जन हैं, जो सीता के साथ श्रीरामचन्द्र जी की सेवा करने वन चले गए।।।।।

आपगा: कृतपुण्यास्ता: पिंद्यन्यश्च सरांसि च ।
येषु स्नास्यित काकुत्स्थो विगाह्य सिललं शुचि ॥९॥
उन निद्यों श्रीर कमलयुक्त सरोवरों ने बड़ा पुग्य किया है,
जिनके पवित्र जल में श्रीरामचन्द्र जी घुस कर स्नान करंगे ॥६॥

शोभियष्यिन्त काकुत्स्थमटच्यो रम्यकाननाः। आपगाश्र महान्पाः सानुमन्तश्र पर्वताः॥१०॥

रमणीय वन सुन्दर तट वाली निदयाँ और सुन्दर शिखर वाले पवत काकुत्स्थ श्रीरामचन्द्र जी की शोभा बढ़ावेंगे ।।१०।।

काननं वाऽपि शैलं वा यं रामोऽभिगमिष्यति। पियातिथिमिव प्राप्तं नैनं शक्ष्यन्त्यनर्चितुम् ॥११॥

वन अथवा पहाड़ — जहाँ कहीं श्रीरामचन्द्र जी जायँगे, उनको अपना प्रिय पाहुना समम, वे सब आदर-सत्कार करने में कसर न करेंगे ॥११॥

विचित्रकुसुमापीडा बहुमञ्जरिधारिण:। राघवं दर्शयिष्यन्ति नगा अमरशास्त्रिन:।।१२॥

वे पेड़ भी, जिनकी फुनिगाँ फूनों से शोभित हैं और अनेक मंजरी धारणिकए हुए हैं और जिन पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, अपना सुन्दर स्वरूप श्रीरामचन्द्र को दिखलावेंगे ॥१२॥

१ नगाः-वृज्ञाः। (गो॰)

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च। दर्शयिष्यन्त्यनुक्रोशाद् गिरयो राममागतम् ॥१३॥

वहाँ के पर्वत श्रीरामचन्द्र को प्रसन्न करने के लिए, फूलने-फलने की ऋतु न होने पर भी, उत्तम-उत्तम फूलों, फलों से श्रीराम चन्द्र जी का सम्मान करेंगे ॥१३॥

प्रस्नविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः।

विदर्शयन्तो विविधान् भ्यश्रित्रांश्र निर्भरान् ॥१४॥
पर्वत निर्मल जल चुत्रायेंगे श्रौर श्रनेक विचित्र मरनों को
श्रीरामचन्द्र जी के लिए प्रकट करेंगे ॥१४॥

पादपाः पर्वताग्रेषु रमयिष्यन्ति राघवम्। यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः॥१५॥

पहाड़ों पर के पेड़ श्रीरामचन्द्र जी का मनोरञ्जन करेंगे। जहाँ श्रीरामचन्द्र जी होंगे वहाँ न तो उनको किसी का भय ही होगा श्रीर न उनकी कभी हार ही होगी ॥११॥

स हि शूरो महाबाहु: पुत्रो दशरथस्य च ।

पुरा भवति नो दूरादनुगच्छाम राघवम् ॥१६॥ वे महाबाहु और शूर दशरथनन्दन स्रभी बहुत दूर नहीं गये

होंगे, अतः चलो हम सब श्रीरामचन्द्र जी के पास चले ॥१६॥

पादच्छाया सुखा भर्तुस्तादशस्य महात्मनः। स हि नाथो जनस्यास्य स गतिः स परायणम् ॥१७॥

१ श्रनुक्रोशात्—श्रादरात् । (गो०) २ पादच्छायेति —पादसेवा बद्यते । (गो०) ३ परायणम् —परमयनं, सर्वप्रकारेण श्राधारभूत इत्यर्थः।(गो०) बा०रा० श्र०—३२ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

क्योंकि वैसे महात्मा और स्वामी की चरणसेवा भी हमको सुख देगी। वे ही इस अखिल संसार के स्वामी, गति और आधार हैं ॥१७॥

वयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं तु राघवम् । इति पौरस्त्रियो भत्न्दुःखार्तास्तत्तदब्रुवन् ॥१८॥

हम सब सीता की ऋौर तुम सब श्रीरामचन्द्र जी की सेवा-टहत करना। इस प्रकार पुरजनों की स्त्रियाँ दुःख से विकल हो, अपने पतियों से कह कर, फिर कहने लगीं।।१८॥

युष्माकं राघवोऽरण्ये १योगक्षेमं विधास्यति । सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति ॥१९॥

देखो वन में श्रीरामचन्द्र सब प्रकार तुम्हारा भरण-पोषण करेंगे और सीता जी हम स्त्रियों का भरणपोषण करेंगी ॥१६॥

[ योगच्चेम—जो वस्तु प्राप्त नहीं उसको दिलाना योग ग्रीर प्राप्तवस्तु का रच्या च्चेम कहलाता है।]

को न्वनेनाप्रतीतेन सोत्कण्डितजनेन च। सम्प्रीयेतामनोज्ञेन वासेन हतचेतसा ॥२०॥

ऐसी बुरी जगह, जहाँ चित्त उद्विम हो श्रौर मन न लगे, वहाँ रहने से क्या प्रयोजन ॥२०॥

कैकेय्या यदि चेद्राज्यं स्यादधर्म्यमनाथवत् । न हि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रैः कुतो धनैः ॥२१॥

१ योगच्चेमं — ग्रप्राप्त प्राप्तियोगः, प्राप्तस्य रच्चण च्चेमं। (रा०) २ ग्रप्र तीतेन — ग्रप्रशस्तेन । (गो०)

338

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations
यदि यह राज्य धर्मावरुद्ध (ज्येष्ठ को छोड़ छोटे को राज्य
मिलना धर्मिवरुद्ध है।) श्रीर अनाथ की तरह कैकेयी के अधीन
हुआ, तो धन और पौत्रादि की बात कौन चलावे, जीवित रहने
ही से हमको क्या प्रयोजन है।।२१।।

यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्तावैश्वर्यकारणात् । कं सा परिहरेदन्यं कैकेयी कुलपांसनी ॥२२॥

हा! यह कुजकलिङ्कानी कैकेयी जिसने राज्यप्राप्ति के लोभ में पड़, अपने पति महाराज दशरथ और पुत्र श्रीरामचन्द्र तक को त्याग दिया, वह भला दूसरों को क्यों न त्याग देगी।।२२॥

कैकेय्या न वयं राज्ये भृतका निवसेमिह । जीवन्त्या जातु जीवन्त्य: पुत्रैरिप श्रापामहे ॥२३॥

हम अपने पुत्रों की शपथ खा कर कहती हैं कि, प्राण रहते हम कैकेयी के राज्य में उसकी दासी बन कर न रहेंगी ॥२३॥

या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य मवासयति निर्घुणा। कस्तां माप्य सुखं जीवेदधर्म्यां दुष्टचारिणीम् ॥२४॥

क्योंकि जिस निर्लज्जा ने महाराज दशरथ के पुत्र को घर से निकलवा दिया उस अधर्मिन और दुष्टा के राज्य में बस कौन सुखपूर्वक जीता रह सकता ।।२४॥

उपद्रुतिमदं सर्वमनालम्बमनायकम् । कैकेय्या हि कृते सर्व विनाशग्रुपयास्यति ॥२५॥

यह समूचा राज्य, उपद्रवों से युक्त, निराधार ख्रौर अनाथ हो, केवल कैकेयी की करतूत से नब्ट हो जायगा ॥२४॥ न हि पत्रजिते रामे जीविष्यति महीपति:। मृते दशरथे व्यक्तं विलाप: र तदनन्तरम्।।२६॥

क्यों कि श्रीरामचन्द्र जी के वन जाने के कारण महाराज का बचना ऋसम्भव है श्रीर जब महाराज न रहेंगे तब यह राज्य भी नष्ट हो जायगा ॥२६॥

ते विषं पिवतालोड्य शीणपुण्याः सुदुर्गताः। राघवं वाऽनुगच्छध्वमश्रुति वापि गच्छत ॥२७॥

श्रब हम लोगों का सुकृत सिरा चुका है। इसीसे हमारी यह दुर्गति हुई है। सो लाश्रो श्रव विष घोल कर पीलें श्रथवा श्रीरामचन्द्र जी के पास चले चलें श्रथवा किसी ऐसे स्थान में चले चलें जहाँ से हमारा नाम भी कोई न सुन पावे।।२७।

> मिथ्या प्रत्राजितो रामः ससीतः सहस्रभणः। भरते सन्निसृष्टाः स्म सौनिके पश्चो यथा॥२८॥

सीता त्रीर लद्मण सहित श्रीरामचन्द्र को कपट से वन भेज कर, हमें भरत को उसी प्रकार सौंप दिया है जिस प्रकार कसाई को पशु सौंप दिया जाता है।।२८।।

पूर्णचन्द्राननः श्यामो गृढजत्रुरिन्दमः। आजानुबाहुः पद्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः॥२९॥ पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महाबलः। सौम्यश्च सर्वलोकस्य चन्द्रवित्यदर्शनः॥३०॥

विलापो — विनाशः। (गो०) २ मिथ्या — कपटेन। (गो०)

CC-0 स्वित्वाः — निविद्वाः। (गो०) ४ सौनिके — पशुमारके। (गो०)

नूनं पुरुषशाद्<sup>र</sup> हो मत्तमातङ्गविक्रमः । शोभविष्यत्यरण्यानि विचरन् स महारथः ॥३१॥

वह श्रीरामचन्द्र तो पूर्णिमा के चन्द्र के समान मुख वाले, रयामवर्ण, माँसल हँ सुली वाले, रात्रुश्रों को नाश करने वाले, त्राजा-नुवाहु, कमल के समान नेत्रों वाले, लहमण के बड़े भाई, पहले बोलने वाले, मधुरभाषी, सत्यवादी, महाबली, सीधे श्रीर सब लोगों को चन्द्रमा की तरह प्रिय, पुरुषसिंह, मत्तगज जैसी चाल चलने वाले श्रीर महारथी हैं, वे जहाँ विचरेंगे वहाँ के वन को भी निश्चय ही शोधायुक्त कर देंगे।।२६-३०-३१॥

तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागरस्त्रियः। चुक्रुशुर्दुःखसन्तप्ता मृत्योरिव भयागमे॥३२॥

श्रीरामचन्द्र जी के वियोग में इस प्रकार श्रयोध्या की बसने वाली स्त्रियाँ घरों में विलाप कर रोती-चिल्लाती थीं, जैसे किसी के मरते समय उसके इब्टिमित्र श्रीर श्रात्मीयजन विलाप कर रोते-चिल्लाते हैं।।३२॥

इत्येवं विलयन्तीनां स्त्रीणां वेश्मसु राघवम् । जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत ॥३३॥ श्रीरामचन्द्र जी के वियोग में इस प्रकार उन स्त्रियों के अपने घरों में रोते ही रोते दिन हूब गया ख्रीर रात हो गई ॥३३॥

नष्टज्वलन<sup>१</sup>सम्पाता प्रशान्ताध्याय<sup>२</sup>सत्कथा<sup>३</sup> । तिमिरेणाभिलिप्तोव सा तदा नगरी वभौ ॥३४॥

१ ज्वलनस्य — त्राहवनीयाग्नेः ऊष्मायस्यां सा प्रशान्ता। (शि॰) २ त्राध्यायो — वेदः। (गो॰) ३ सत्कथा — पुरागादिः। (गो॰)

#### अयोध्याकागडे

उस दिन श्रिग्नहोत्र की श्राग की गर्मी नव्ट हो गई, स्वाध्याय-निरत ब्राह्मणों ने वेद का स्वाध्याय नहीं किया, न कहीं पुराणों की कथा-वार्ता हुई। सब नगरी में अधेरा-सा छा गया। ( अर्थात् लोगों के घरों में दीपक भी नहीं जलाए गए।)।।३४॥

उपशान्तवणिक्पण्या नष्टहर्षा निराश्रया।

अयोध्या नगरी चासीन्नष्टतारिमवाम्बरम् ॥३५॥

बनियों की मणिडयाँ बंद रहीं, सब ही लोग निराश और अनाथ हो गए। जिस प्रकार तारागण से हीन आकाश शोभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार अयोध्या भी शोभाहीन हो गई।।३५।

तथा स्त्रियो रामनिमित्तमातुरा
यथा सुते भातिर वा विवासते।
विल्प्य दीना रुरुदुर्विचेतसः
सुतैर्हि तासामधिको हि सोऽभवत्।।३६।।

अयोध्या की सब स्त्रियाँ श्रीरामचन्द्र के लिए ऐसी आतुर हो रही थीं, मानो उनके पुत्र या भाई ही वन को भेज दिए गए हों। वे विलाप कर रोती-रोती अचेत-सी हो गईं। उनकी इस चेव्टा से ऐसा बोध होता था मानो वे श्रीरामचन्द्र जी को अपने पुत्रों से भी अधिक मानती थीं।।३६॥

प्रशान्तगीतोत्सवनृत्तवादना
व्यपास्तहर्षा पिहितापणोदया ।
तदा ह्ययोध्या नगरी वभूव सा
महार्णवः संक्षिपितोदको यथा ॥३७॥

इति ऋष्टचत्वारिंशः सर्गः ।। CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative गाना, बजाना, नाचना, कूट्ना आदि उत्सवसूचक सब काम बंद थे। बाजारों में जहाँ देखो वहीं उदास हो दूकानदार अपनी दूकाने बंद किए चुपचाप बैठे हुए थे। इस प्रकार अयोध्यापुरी जल रहित समुद्र की तरह उजाड़-सी हो गई ॥३७॥

अयोध्याकाएड का अड़तालिसवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

-:88:--

# एकोनपञ्चाशः सर्गः

-:0:--

# रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनैव महदन्तरम् । जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुराज्ञामनुस्मरन् ॥१॥

[ पिछले सर्ग में, अयोध्यावासियों के पुरी में लौटने पर उनकी तथा उनके कारण अयोध्यापुरी की जो दशा दिखलाई पड़ती थी उसका वर्णन किया गया। अगले सर्ग में आदिकवि पुनः श्रीरामचन्द्र के वनगमन का वृत्तान्त आरम्भ करते हैं।]

उस रात के बीतते-बीतते श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता की आज्ञा का स्मरण करते हुए, बहुत दूर निकल गए ।।१।।

तथैव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्रजनी शिवा। उपास्य स शिवां सन्ध्यां विषयान्तं १ व्यगाहत॥२॥

चलते ही चलते संबेरा हो गया और रात बीत गई। तब उन्होंने प्रातः सन्ध्योपासन किया। तदनन्तर फिर चलने लगे और चल कर उत्तर कोशल की दिल्ला सीमा पर पहुँच गए। २॥

१ विषयान्तं — उत्तरकोसलद्विणावधि । (गो॰)

### त्रामान्विकुष्टसीमान्तान् पुष्पितानि वनानि च । परयन्नतिययौ शीघं शनैरिव<sup>१</sup> हयोत्तमै: ॥३॥

गाँवों के सिवानों पर खेती के लिए जुते हुए खेतों श्रीर श्रनेक प्रकार के पुष्पित वृत्तों से युक्त वनों के देखने में श्रीरामचन्द्रादि ऐसे मग्न थे कि उन उत्तम घोड़ों की तेज चाल भी उनको धीमी चाल जैसी जान पड़ती थी।।३॥

भुण्वन् वाचो मनुष्याणां ग्राम<sup>२</sup>संवास<sup>३</sup>वासिनाम् ।

राजानं धिग्दश्ररथं कामस्य वशमास्थिम् ॥४॥ जाते-जाते श्रीरामचन्द्र जो उन छोटे-बड़े प्रामी के निवासियों को बातचीत सुनते जाते थे। वे कहते थे कि कामवशवर्ती महा-राज दशरथ को धिककार है ॥४॥

हा रृशंसाच कैकेयी पापा पापानुवन्धिनी। तीक्ष्णा सम्भन्नमर्यादा तीक्ष्णकर्मणि वर्तते॥५॥

हाय पापिनी कैकेयी का स्वभाव कैसा कड़्वा है श्रोर उसका व्यवहार कैसा करू है कि उसने मर्यादा को तोड़, ऐसा बुरा काम कर ही डाला ॥४॥

या पुत्रमीदृशं राजः प्रवासयति धार्मिकम् । वनवासे महापाज्ञं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम् ॥६॥

उसने ऐसे धार्मिक राजपुत्र को वनवास दिया है, जो महा-विद्वान, दयालु और जितेन्द्रिय है ! ॥६॥

१ शनैरिवययौ -- उत्तमाश्वानांगतिचातुर्यात् पुष्पितवनरामणीयकदर्शन पारवश्याचातिशीघं श्रिपि गमनं शनैरिवजानन् । (गो०) २ ग्रामाः -- महा-ग्रामाः। (गो०) ३ संवासा -- श्रह्पग्रामाः। (गो०) ४ तीच्णा -- कर्रा। (गो०)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

कथं नाम महाभागा सीता जनकनिदनी। सदा सुखेष्वभिरता दु:खान्यनुभविष्यति॥७॥

जनकनिदनो महाभागा सीता, जो घर में सदा सुख ही सुख में रही है, किस प्रकार वन के कब्ट सह सकेगी ॥७॥ अहो दशरथो राजा निस्नेह: स्वसुतं प्रियम्।

प्रजानामनघं रामं परित्यक्तुमिहेच्छति ॥८॥

हा ! महाराज दशरथ को ऋपने प्यारे पुत्र में जरा भी मोह, ममता नहीं है। नहीं तो वे प्रजा के पापों को दूर करने वाले अथवा निर्दोष पुत्र को क्यों त्यागते ? ।।८।।

एता वाचो मनुष्याणां ग्रामसंशासवासिनाम् । शृष्वन्नतिययौ वीरः कोसलान् कोसलेश्वरः ॥९॥

इस प्रकार उन बड़े-छोटे प्रामों के रहने वालों की अनेक प्रकार की बातचीत सुनते हुए कोसलेश्वर श्रीरामचन्द्र कोसलदेश की सीमा का उल्लङ्घन कर आगे चले।।।।

ततो वेदश्रुति नाम शिववारिवहां नदीम्। उत्तीर्याभिमुखः प्रायादगस्त्या ३६युषितां दिशम्॥१०॥

तदनन्तर वे वेदश्रुति नामक निर्मल जल से भरी हुई नदी के पार हो, दिल्ला दिशा की स्त्रोर चले ॥१०॥

गत्वा तु सुचिरं कालं ततः शिवजलां नदीम् । गोमतीं गोयुतान्पामतरत्सागरंगमाम् ॥११॥

१ प्रजानामनधं—ग्रधनिवर्तकम् । (शि॰) २ त्र्यगस्त्याध्युषितांदिशः — दिल्लिणांदिशं । (गो॰) ३ गोयुतान्गं —गोयुक्तकच्छपदेशां । (गो॰)

फिर बहुत देर तक मार्ग चल, शीतल जल वाली श्रौर सागर-गामिनी गोमती नदी के तट पर पहुँचे। उस समय उसके कछार में बहुत सी गौएँ चर रही थीं ॥११॥

गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्रगैईयैः। मयूरहंसाभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम्॥१२॥

शीघ चलने वाले घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ पर बैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी, गोमती को पार कर स्यन्दका नाम नदी के, जिसके किनारों पर मयूर और हंस बोल रहे थे, पार उतरे ॥१२॥

स मही मनुना राज्ञा दत्तामिक्ष्याकवे पुरा। स्फीतां राष्ट्रावृतां रामो वैदेहीमन्वदर्शयत्॥१३॥

वह भूमि, जिसे राजा मनु ने पहले इक्ष्वाकु को दिया था श्रीर जो बहुत विस्तृत थी तथा जिस पर श्रनेक राष्ट्र बसे हुए थे, श्रीरामचन्द्र जी ने सीता को दिखलाई ॥१३॥

स्त इत्येव चाभाष्य सार्थि तमभीक्ष्णशः । मत्तहंसस्वरः श्रीमानुवाच पुरुषर्पभः ॥१४॥ तदनन्तर सुमंत्र को सम्बोधन कर पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी मत्तहंस जैसी वाणी से बोले ॥१४॥

कदाऽहं पुनरागम्य सर्य्वा पुष्पिते वने। मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च सङ्गतः॥१५॥

हे सारथे! वह दिन कब आवेगा जब मैं वन से लौट कर माता-पिता से मिल कर सरयू के पुष्पित वनों में शिकार के लिए चूमा-फिरा कहाँगा।।१४॥

१ त्रभीद्रणशः त्राभाष्य सम्बोध्य। (शि॰)

राजधीणां हि लोकेऽस्मिन् रत्यर्थं मृगया वने । कालेश्वृतांरतां मनुजै: धिन्वनामभिकाङ्क्षिताम् ॥१६॥

इस संसार में यह पुरानी चाल चली आती है कि राजिष लोग आवश्यकता पड़ने पर बनों में शिकार खेला करते हैं। सदा-चारी लोगों को भी श्राद्ध आदि करने के लिए धनुषबाए की आवश्यकता होती है।।१६।।

नात्यर्थमभिकाङ्क्षामि मृगयां सरयूवने । रतिह्यं वाऽतुला लोके राजर्षिगणसम्मता ॥१७॥

यद्यपि बहुत शिकार खेलना मुक्ते पसंद नहीं, तथापि राजा लोग इसे अच्छा बतलाते हैं और लोगों की भी प्रवृत्ति इस स्रोर अधिक है। अतः मैं इसे बुरा भी नहीं समभता स्रोर सरयू के तट पर शिकार खेलना चाहता हूँ।।१७।।

स तमध्वानमैक्ष्वाकः स्तं मधुरया गिरा। तं तमर्थमभिन्ने त्य ययौ वाक्यमुदीरयन् ॥१८॥

इति एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥

श्रीरामचन्द्र जी प्रयोजन के त्र्यनुसार सुमंत्र को मधुरवाणी से सममा कर, उनसे वार्तालाप करते हुए चले जाते थे ॥१८॥

त्र्ययोध्याकारङ का उनचासवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना।

-:0:-

१ काले —श्राद्धादिकाले । (गो०) २ वृतां — स्वीकृतां। (गो०) ३ मनुजै: — सदाचारवरैः। (गो०) ४ तं तमर्थं — राजगुणादिरूपं। (गो०) ५ ग्रिमिप्रेत्य — हृदये कृत्वा। (गो०)

# पञ्चाशः सर्गः

-:0:-

विशालान् कोसलान् रम्यान् यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः। अयोध्याभिमुखो धीमान् पाञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्॥१॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी विशाल कोसल राज्य के देशों की सीमा से निकल, श्रयोध्या की श्रोर मुख कर, श्रीर हाथ जोड़ कर यह बोले ॥१॥

आपृच्छे त्वां पुरि श्रेष्ठे काकुत्स्थपरिपालिते। दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च॥२॥

हे काकुत्स्थवंशीय नृपतियों से पालित पुरियों में श्रेष्ठ श्रयोध्ये ! तुभसे तथा तुभमें रहने वाले उन देवताश्रों से, जो तेरा पालन करते हैं, मैं विदा होने के लिए श्रनुज्ञा माँगता हूँ ।।२॥

निष्टत्तवनवासस्त्वामनृणो जगतीपते:। पुनर्द्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह सङ्गतः॥३॥

वनवास से लौट कर और महाराज से उऋण हो, मैं फिर तेरे दर्शन करूँगा और माता-पिता से मिल्या।।३।।

ततो रुधिरताम्राक्षो भ्रजमुद्यम्य दक्षिणम् । अश्रुपूर्णमुखो दीनोऽब्रवीज्जानपदं जनम् ॥४॥

तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने लाल दक्षिण भुजा उठा नेत्रों में आँसू भर त्रीर दीन हो, उन जनपद्वासियों से (जो रक्ष को बेरे चले जाते थे) कहा ॥॥॥

अनुक्रोशो<sup>१</sup> दयार चैव यथाईँ मिय वः कृतः । चिरं दु:खस्य पापीयो<sup>४</sup> गम्यतामर्थसिद्धये<sup>४</sup> ॥५॥

आपने मेरा वैसा ही आदर-सत्कार किया है और अनुकम्पा प्रदर्शित की है, जैसी मालिक के प्रति करनी उचित थी। बहुत देर तक मेरे साथ आपका रहना शोभा नहीं देता, अतः अब आप लोग अपने-अपने घरों को लौट जाइए और जा कर घर के कामों को कीजिए।।।।।

तेऽभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्। विल्पन्तो नरा घोरं व्यतिष्ठन्त कचित्कचित्।।६॥

तब वे श्रीरामचन्द्र जी को प्रणाम कर और उनकी परिक्रमा कर, अपने-अपने घरों को चल तो दिये, किन्तु रास्ते में बीच-बीच में जाते-जाते रुक जाते और रुदन कर घोर विलाप करने लगते श्रे॥६॥

तथा विलपतां तेषामतृप्तानां च राघवः। अचक्षुर्विषयं प्रायाद्यथार्कः क्षणदामुखे।।७॥

श्रीरामचन्द्र जी ने उनको विलाप करते देख तथा अपने दर्शन से श्रतम जान, रथ तेजी से हकवाया और उनके नेत्रों की श्रोट बैसे ही हो गये, जैसे सूर्य सन्ध्या को नेत्रों की श्रोट हो जाते हैं।।।।।

ततो धान्यधनोपेतान् दानशीलजनान् ग्रुभान् ।। अकुतश्चिद्भयान् रम्यांश्चेत्य धृपसमादृतान् ॥८॥

१ त्रानुक्रोशः —त्रादरः । (गो०) २ दया — त्रानुकम्पा । (गो०) ३ ययाह — स्वामित्वानुगुणं (गो०) ४ पापीयः — त्रशोभनं । (गो०) ५ त्र्यं विद्धये — गृहकृत्यादि करणाय । (गो०) ६ चैत्यानि — देवतायतनानि । अपाठान्तरे

<sup>—</sup>शिवात्

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने जाते हुए देखा कि रास्ते में जो गाँव या नगर हैं, वे धनधान्य से भरे-पूरे हैं। वहाँ के लोग वड़े दानी और धार्मिक हैं और निर्भीक हैं। यह बात उन नगरों के रम्य देव-मन्दिरों तथा जहाँ-तहाँ खड़े यज्ञस्तम के देखने से विदित होती थी।।=।।

उद्यानाम्रवणोपेतान् सम्पन्नसिळळाशयान्।

तुष्टपुष्टजनाकीणान् गोकुलाकुलसेवितान् ॥९॥ वहाँ के बाग आमां के वृत्तों से परिपूर्ण थे, तालाबों में जल भरा हुआ था, सब लोग प्रसन्नवदन और हृष्ट-पुष्ट थे और जगह-जगह गौओं की हेर्ड खड़ी थीं ॥६॥

लक्षणीयान्नरेन्द्राणां ब्रह्मघोषाभिनादितान्।

रथेन पुरुषव्यात्रः कोसलानत्यवर्तत ॥१०॥

राज्य की खोर से उन जनपदों की रचा का अच्छा प्रबन्ध था। उनमें वेद की ध्वनि सदा हुआ करती थी। पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी रथ पर चढ़ें छोर ये सब देखते-भालते कोसल देश की सीमा के पार हुए।।१०।।

मध्येन मुदितं स्फीतं रम्योद्यानसमाकुलम्। राज्यं भोग्यं नरेन्द्राणां ययौ धृतिमतांवरः ॥११॥

धृतिमतांवर श्रीरामचन्द्र वीच-बीच में छोटे-छोटे राज्यों को, जो हिषत श्रीर सम्पन्न लोगों से भरे श्रीर रमणीय उपवनों से युक्त थे, देखते चले जाते थे। (ये सब छोटे राज्य महाराज दशरथ के करद राज्य थे)।।११।

तत्र १त्रिपथगां दिन्यां शिवतोयामशैवलाम् । ददर्श राघवो गङ्गां पुण्यामृषिनिषेविताम् ॥१२॥

१ तत्र—कोसलाइचिएदेशे । (गो०)।

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations चलते-चलते श्रीरामचन्द्र ने कोसलराज्य की द्त्तिण सीमा पर स्थित, पवित्र तथा शीतलतोया और ऋषियों से सेवित त्रिपथगा गङ्गा को देखा।।१२॥

आश्रमैरविद्रस्थैः श्रीमद्भिः समलंकृताम् । <sup>१</sup>कालेऽप्सरोभिह<sup>६</sup>ष्टाभिः सेविताम्भोहदांशिवाम् ॥१३॥

गङ्गा के तट से कुछ ही हट कर, ऋषियों के रमणीक आश्रम देखे, जिनके कुएडों के निर्मल जल में स्वर्गीय अप्सराये जलकीड़ा करने को उचित समय पर आया करती हैं।।१३।।

देवदानवगन्धर्वेः किन्नरैरुपशोभिताम्।

**\*नागगन्धर्वपत्नीभि: सेवितां सततं शिवाय् ॥१४॥** 

जो गङ्गा देव, दानव, गन्धर्व, किन्नर, नागपत्नी ऋौर गन्धर्व-पत्नी द्वारा सदा सेवित हैं ॥१४॥

> देवाक्रीडशताकीणा देवोद्यानशतायुताम्। देवार्थमाकाशगमां विख्यातां देवपिश्वनीम् ॥१५॥

उन गङ्गा के तट पर देवताओं की जलकीडा के लिए सैकड़ों स्थान और वाटिकाएँ वनी हुई हैं। गङ्गा ने आकाशमार्ग से गमन किया है और वहाँ वह देवपिद्मानी अर्थात् सुवर्ण-कमलवाली के नाम से प्रसिद्ध हैं।।१४।।

[गङ्गा का स्त्री का रूपक बाँधा है]।

जलावातादृहासोग्रां फेननिर्मलहासिनीम्। कचिद्रेणीकृतजलां कचिदावर्तशोभिताम्।।१६॥

१ काले-कीडाकाले उचितकाले वा । (गो०) \* पाठान्तरे-

गङ्गा का जल जहाँ टकराता है, वहाँ ऐसा शब्द होता है मानो गङ्गा श्रष्टहास कर रही है, कहीं पर धार बड़े वेग से वह रही है खोर कहीं वह निमल फेन से भूषित हो मानो हँस रही है। ऊँचानीची चट्टानों पर जल के गिरने से ऐसा जान पड़ता है, मानो किसी युवती की वेगी (चोटी) हो खोर कहीं-कहीं पर भंवरों के पड़ने से गङ्गा सुशोभित हो रही हैं।।१६।।

कचित्स्तिमितगर्भीरां कचिद्वेगजलाकुलाम् । कचिद्गस्भीरिनर्घोषां कचिद्वैरवनिस्वनाम् ॥१७॥

कहीं स्थिर, कहीं बहुत गहरा जल है और कहीं जल के गंभीर नाद से और कहीं भयङ्कर शब्द से श्रीगङ्गा जी घोषित हो रही हैं।१७॥

देवसङ्घाष्त्रुतज्ञां निर्मलोत्पल्रशोभितास् । कविदाभोगपुलिनां कचिन्निर्मलवालुकाम् ॥१८॥

कहीं देवता लोग स्नान करते हैं और कहीं पर वह स्वेत कमलों से सुशोभित है। कहीं कहीं तट पर ऊँचे करारे हैं और कहीं निर्मल बालुका बिछी है।।१८॥

इंससारससंघुष्टां चक्रवाकोपक्रिनताम्। सदा मर्चेश्व विहगैरभिसन्नादितान्तराम्॥१९॥

कहीं हंस श्रीर सारस बोल रहे हैं श्रीर कहीं तट पर चकवा-चकई कुहुक रहे हैं। गङ्गा का तट मच पित्रयों के शब्द से सदा श्रुजित ही रहता है॥१२॥

क्चित्तीरक्रेर्र क्षेमीलाभिक्पशोभिताम् । कचित्फुल्लोत्पलच्छन्नां कचित्पद्मवनाकुलाम् ॥२०॥ कहीं तटों पर वृत्तों की पंक्तियाँ माला की तरह शोभायमान हैं, कहीं खिली हुई कुई जल को ढके हुए हैं श्रीर कहीं कमल के फूलों के वन भरे पड़े हैं।।२०॥

कचित्कुमुद्रषण्डैश्र कुड्मलैरुपशोभिताम्। नानापुष्परजोध्वस्तां समदामिव च कचित्॥२१॥

कहीं कुईं की कलियाँ शोभायमान हैं और कहीं अनेक प्रकार के पुष्पों के पराग से जल का रंग बदला हुआ है अर्थात् लाल हो गया है। वह लाल रंग का ठहरा हुआ जल ऐसा जान पड़ता है, मानो कोई स्त्री लाल रंग की साड़ी पहने हुए खड़ी हो।।२१॥

व्यपेतमलसङ्घातां मणिनिर्मलदर्शनाम् । दिशागजैर्वनगजैर्मत्तेश्च वस्वारणैः ॥२२॥

गङ्गा जी का जल वैडूर्यमिण की तरह चमक रहा है। दिग्गज मत्त बनैले हाथी तथा राजाओं के हाथी स्तान कर रहे हैं।।२२।।

देवोपवाह्य श्रेष्ठुः सन्नादितवनान्तराम्। प्रमदामिव यत्ने न भूषितां भूषणोत्तमैः॥२३॥

देवताओं के वाहन मत्तगजों से सेवित और जल की धार के हर-हर शब्द से वनों को गुँजाती हुई गङ्गा ऐसी सुशोभित हो रही है मानो कोई स्त्री बड़े यत्न से उत्तम आभूषणों से अपना शङ्गार किये हुए हो।।२३॥

१ नानापुष्परजोध्वस्तां—वर्णान्तरप्राप्तां। (गो॰) २ समदामिव—
प्रमदामिवस्थिताम्। (रा॰) एवं रक्तवर्णस्वात् समदामिवस्थिताम्। (गो॰)
३ वरवारगौः—राजगजैः।

बा० रा० अ०—३३

## फलै: पुष्पै: किसलयैर्ट तां गुल्मैर्द्धिजै स्तथा। जिञ्जमारैश्च नक्रेश्च भुजङ्गेश्च निषेविताम्॥२४॥

(गङ्गा) फल, पुष्प, पत्र, पुष्पगुच्छ ऋौर नाना पित्रयों रूपी आभूषणों से भूषित स्त्री की तरह सुशोभित है। सूँस, (अथवा जलमानुस जलकिप) घड़ियाल ऋौर भुजङ्गों से सेवित है (अर्थात ये सब उसके जल के भीतर रहते हैं)॥२४॥

#### विष्णुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशनीम् । तां शङ्करजटाजूटाद्ध्रव्टां सागरतेजसार ॥२५॥

गङ्गा भगवान विष्णु के चरण से निकली है, दिव्य है, स्वयं पाप रहित है और दूसरों के पाप को नाश करने वाली है। शिव जी के जटाजूट से निकल कर, भगीरथ की तपस्या से पृथ्वी पर आई है।।२४॥

### समुद्रमहिषीं गङ्गां सारसक्रौश्चनादिताम् । आससाद महाचाहुः शृङ्गवेरपुरं प्रति ॥२६॥

समुद्र की पटरानी श्रीर सारस एवं क्रोंच पित्तयों से कूजित गङ्गा के निकट, शृङ्गवेरपुर को जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी पहुँचे।।२६॥

तामूर्मिकलिलावर्तामन्ववेक्ष्य महारथः। सुमन्त्रमञ्जवीतस्तिमहैवाद्य वसामहे॥२७॥

तरंगों पर तरंगं जिनमें उठ रही हैं, ऐसी श्रीगङ्गा जी को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से कहा, हे सूत ! श्राज मैं यहीं निवास कहुँगा ॥२७॥

१ द्विज्ञेः — पद्धिभिः । (गो॰) २ सागरते जसा — मगीरथतपसा । (रा॰) CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

अविद्राद्यं नद्या बहुपुष्पप्रवालवान् । सुमहानिङ्गुदीरृक्षो वसामोऽत्रव सारथे ॥२८॥

हे सारथे ! यहाँ से निकट ही पत्तों श्रीर फूलों से सुशोभित जो इंगुदी का वृत्त है, उसी के नीचे टिकने की मेरी इच्छा है ॥२८॥

द्रक्ष्यामः सरितां श्रेष्ठां सम्मान्यसिळळां शिवाम् । देवदानवगन्धर्वमृगमानुषपक्षिणाम् ॥२९॥

इसी श्रेष्ठ नदो गङ्गा को, जो मनोहर जलयुक्त है ख्रौर देव, दानव, गन्वर्व, मृग, नाग ख्रौर पित्तयों से सेवित है, (हम लोग) देखें ख्रौर उसका (यहाँ ठहर कर) सम्मान करें ॥२६॥

> लक्ष्मण्य सुमन्त्रश्च वाढमित्येव राघवम्। उक्त्वा तमिङ्गुदीदृक्षं तदोपययतुईयैः॥३०॥

श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, लद्दमण और सुमंत्र ने कहा "बहुत अच्छा" और वे इंगुदी वृद्ध के पास रथ को ले गये।।३०॥

रामोऽभियाय तं रम्यं द्वक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः। रथादवातरत्तरमात्सभार्यः सहस्रक्षमणः॥३१॥

इत्वाकुनन्दन श्रीरामचन्द्र उस रमणीक वृत्त के पास पहुँच, सीता श्रीर लद्मण सहित रथ से उतर पड़े ।।३१॥

> सुमन्त्रोप्यवतीर्यास्मान् मोचियत्वा हयोत्तमान् । द्वसमूलगतं राममुपतस्थे कृताञ्जलिः ॥३२॥

सुमंत्र भी रथ से उतर पड़े श्रौर उन उत्तम घोड़ों को खोल दिया श्रौर स्वयं हाथ जोड़े हुए उस वृत्त के नीचे श्रीरामचन्द्र जी के पास जा उपस्थित हुए।।३२।।

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः र सखा।

निषाद्जात्यो बलवान् स्थपति अते ति विश्रुतः ॥३३॥

उस देश का गृह नाम का राजा था, वह श्रीरामचन्द्र का प्राणों
के समान मित्र था और जाति का केवट था तथा उसके पास चतुरङ्गिणी सेना थी और वह निषादों का राजा कहलाता था।।३३॥

स श्रुत्वा पुरुषच्याघं रामं विषयमागतम् । वृद्धैः परिवृतोऽमात्यैज्ञीतिभिश्चाप्युपागतः ॥३४॥

उसने जब सुना कि श्रीरामचन्द्र जी उसके देश में श्राये हैं, तब वह अपने बूढ़े मंत्रियों श्रीर जाति-बिरादरी के बड़े-बड़े लोगों को साथ लिए हुए श्रीरामचन्द्र जी से मिलने चला ॥३४॥

[ टिप्पणी—गृह, जाति का केवट हो कर भी श्रीरामचन्द्र जी का मित्र था, इस पर कुछ लोग श्रापित कर सकते हैं — क्यों कि मैत्री ''समान-शोल व्यसनेषु सख्यम्'' होना चाहिए— सो कहाँ च्रित्रयकुलोद्भव राजकुमार श्रीरामचन्द्र श्रीर कहाँ केवटों का राजा गृह! गृह केवटों का चौधरी न था, बल्कि राजा था—यह बात उसके साथ बूढ़े त्रियों के श्राने से प्रकट होती है। एक राजा का दूसरे राजा के साथ समानव्यसन होने से मैत्री होना श्राश्चर्य की बात नहीं। गृह ''स्थपित'' कहलाता था। वैजयन्ती कोष के श्रनुसार ''स्थापत्येषिपतोताद्यां' गृह बढ़ई भी था श्रतः;

"हीनप्रेष्यं हीनसंख्यं हीनगेह निषेवणं" का दोष महाकुलप्रस्त श्रीरामचन्द्र के ऊपर इसलिए नहीं त्राता कि "स्थपित" होने से गुह यद्य में जा सकता था, "निषादस्थपतियाजयेत" इति श्रुतिः। फिर जब श्रीरामचन्द्र भक्तवत्सल भगवान् के त्रवतार थे तब,

१ श्रात्मसमः — प्राण्तमः । (गो०) २ बलवान् — चतुरंगबलवान् । (गो॰) ३ स्थपतिः — निषादाधिपतिः (गो०)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

" न शूद्र भगवद्भक्ता विशा भगवताः स्मृताः सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये ह्यभक्ता जनार्दने ॥"

श्रयात् भगवद्भक्त भले ही शूद्र जाति में उत्पन्न हुन्ना हो, किन्तु वह शूद्र नहीं, भगवद्भक्त होने के कारण उसकी विष्र संज्ञा हो जाती है। प्रत्युत सब वर्णों में शूद्र तो वह है जो भगवान् का भक्त नहीं है।

ततो निषादाधिपति दृष्टा दूरादुपस्थितम्। सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद्गुहेन सः॥३५॥

श्रीरामचन्द्र गुह को दूर से त्राते देख लक्ष्मण सहित कुछ दूर त्रागे जा, गुह से मिले ॥३४॥

तमार्तः सम्परिष्वज्य गुहो राघवमत्रवीत् । यथाऽयोध्या तथेयं ते राम किं करवाणि ते ॥३६॥

इस समय श्रीरामचन्द्र जी को मुनि भेष धारण किए देख, गुह बड़ा दुःखी हुआ और श्रीरामचन्द्र जी से मिल, यह बोला—है श्रीरामचन्द्र! अयोध्या की तरह यह राज्य आप ही का है, सो आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा कहाँ।।३६॥

[ गुह का श्रीराम को तपनी भेष में देख कर दुःखी होना यह सूचित करता है कि गुह का श्रीर श्रीरामचन्द्र का शिकार श्रादि में पहले भी कई बार समागम हो चुका था। इसी से वह राजकुमार का परम सखा भी हो गया था। (गो०)

ईहशं हि महाबाहो कः पाप्स्यत्यतिथि प्रियम् । ततोर गुणवदन्नाद्यम् ३ उपादाय पृथग्विधम् ॥३७॥

१ त्रार्तः —धृतवल्कलदर्शनेन सन्तप्तः (गो०)। २ गुण्वत् —स्वादुः शीनपरिपाकादिगुण्विशिष्ठम्। (शि०) ३ त्राद्य शब्देन पेयादिकमुच्यते । गो०) ४ पृथित्रधम् —मांसादिभेदेन बहुविधं। (गो०)

हे महाबाहो ! आप जैसे प्रिय अतिथि का आना साधारण बात नहीं है। यह कह अनेक प्रकार से स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ ।।३७॥

अर्घ्य चोपानयतिक्षप्रं वाक्यं चेदमुवाच ह । स्वागतं ते महाबाहो तवेयमखिला मही ॥३८॥

श्रीर श्रद्यं की सामग्री तुरन्त ला कर, गृह बोला, हे महावाहो ! मैं श्रापका स्वागत करता हूँ, यह सारा राज्य श्राप ही का है।।३८॥ वयं प्रेष्या भवान भर्ता साधु राज्यं प्रशाधि न:। भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेहां चेदमुपस्थितम्॥३९॥

हम सब आपके टहलुए हैं, आप हम लोगों के प्रभु हैं। अब आप इस राज्य को लेकर शासन की जिए। ये भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह्य ( अर्थात् खाने-पीने के लिए ) पदार्थ उपस्थित हैं।।३६॥

शयनानि च गुरूयानि वाजिनां खादनं वि । गुहमेवं ख्रवाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह ॥४०॥ सोने के लिए अच्छे-अच्छे पलंग और आपके घोड़े के लिए दाना, घास भी ला कर रखा है। गुह के इस प्रकार कह चुकने पर श्रीरामचन्द्र जी बोले ॥४०॥

अर्चिताश्च व हृष्टाश्च भवता सर्वथा वयम्। पद्मचामभिगमाच्चैव स्नेहसन्दर्शनेन च॥४१॥

आपने मेरे निकट पैदल आ कर जो इतना स्नेह जनाया, सो मेरा सब प्रकार से आदर-सत्कार हो चुका। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ।।४१॥

१ खादनं - धासः। (गो०)

भुजाभ्यां साधु पीनाभ्यां पीडयन् वाक्यमब्रवीत् । दिष्ट्या त्वां गुह पश्यामि ह्यरोगं सह बान्धवै: ॥४२॥

फिर श्रीरामचन्द्र जी गुह को अच्छी तरह अपने हृदय से लगा कर, प्रसन्न हो बोले—हे गुह ! आपको बन्धु-बान्धवों सहित नीरोग देख मैं बहुत प्रसन्न हुआ।।४२॥

अपि ते कुक्षलं राष्ट्रे मित्रेषु च धनेषु च। \*यदेतद्भवता किञ्चित्पीत्या समुपकल्पितम् ॥४३॥

अब आप अपने राज्य, मित्र और धन का चेम-कुशल बतला-इए। मेरे लिए बड़े प्रेम से जो ये सब वस्तुएँ आप लाए हैं।।४३।।

सर्वे तद्नुजानामि निह वर्ते प्रतिग्रहेर। कुशचीराजिनधरं फलमूलाशिनं च माम्।।४४॥

इनमें से कोई भो वस्तु मैं नहीं ते सकता, क्योंकि मैंने दान का त्याग रखा है। मैं तो कुशचीर ख्रौर मृगचर्म धारण करता हूँ ख्रौर फल तथा कन्दमूल खाता हूँ ॥४४॥

विद्धि प्रणिहितं धर्मे तापसं वनगोचरम् । अश्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येन केनचित् ॥४५॥

आप मुक्ते पिता की आज्ञा से धर्मपालन में सावधान एवं वन में विचरने वाला तपस्वी सममें। आप इन वस्तुओं में से घोड़ों के लिए घास तो रहने दें अन्य सब पदार्थ मुक्ते नहीं चाहिए॥४४॥

१ साधुपीडयन्—सम्यङ्ग त्रालिङ्गन् । (गो०) २ प्रतिप्रहे न वर्ते— प्रतिप्रह धर्मे नाश्रितवान् । (गो०) अपाठान्तरे—यत्त्वदं ममता ।

## एतावताऽत्रभवता भविष्यामि सुपूजित:। एते हि दियता राज्ञा पितुर्दशरथस्य मे ॥४६॥

बस इसीसे मानो आपने मेरा अच्छी तरह से सत्कार कर दिया। क्योंकि वे घोड़े मेर पिता महाराज दशरथ को अत्यन्त प्रिय हैं ॥४६॥

एतै: सुविहितैर्श्वैर्भविष्याम्यहमर्चित:। अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैव सोऽन्वशात्।।४७॥

अतः इनको जब अच्छी तरह से दाना, घास, जल मिल गया तब मानो मेरा ही भली भाँति आदर-सत्कार हो चुका ॥४०॥

गुहस्तत्रेव पुरुषांस्त्वरितं दीयतामिति। ततश्रीरोत्तरासङ्गः सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्। जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयम्॥४८॥

यह सुन गुह ने अपने नौकरों को तुरन्त आज्ञा दी कि घोड़ों को दाना-घास दो और इनको पानी पिलाओ। तदनन्तर वल्कल का डुपट्टा ओढ़े हुए श्रीरामचन्द्र जी ने, सायं सन्ध्योपासन किया और खयं लक्ष्मण का लाया हुआ जल-मात्र पिया ॥४८॥

तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य छक्ष्मणः। सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्यौ दृक्षमुपाश्रितः॥४९॥

जब श्रीरामचन्द्र जी ख्रीर सीता इंगुदी वृक्ष के नीचे भूमि पर लेट गए, तब लहमण जी ने जल लाकर उन दोनों के पैर धोए खोर वहीं पेड़ के समीप वे बैठे रहे ॥४६॥ [ टिप्पणी— सोने के पूर्व पैर घोना आयुर्वेद की हिंड से आवश्यक है। यह तो प्रत्यच्च अनुभव की बात है कि पैर घो कर और पोंछ कर सोने से स्वप्न या स्वप्नदोष नहीं होता।

#### गुहोऽपि सह स्रुतेन सौमित्रिमनुभाषयन् । अन्वजाग्रत्ततो राममप्रमत्तो धनुर्धरः॥५०॥

गुह, सुमंत्र श्रोर सावधानतापूर्वक धनुषबाण धारण करने बाले लद्मण, श्रापस में बातचीत करते हुए रात भर जागते रहे ॥४०॥

> तथा शयानस्य ततोऽस्य धीमतो यशस्विनो दाशरथेर्महात्मनः। अदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीयाय चिरेण शर्वरी॥५१॥

> > इति पञ्चाशः सर्गः ॥

धीमान एवं यशस्वी दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी, जो सदा सुख भोगने योग्य थे, किन्तु दुर्भाग्यवश इस समय दुःख पा रहे थे, सो गए श्रौर सोते-सोते इन्हें यह भी न मालुम पड़ा कि रात कब बीत गई।।४१॥

[िटिप्पणी—इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जो श्रीरामचन्द्र जी चक्रवर्ती के पुत्र थे श्रीर जिन्होंने कष्ट का नाम भी कभी नहीं सुना था— वे इस वनयात्रा के कथ्टों से परिश्रान्त तथा कुछ भी न खाने से क्लान्त होने के कारण ऐसे सोए कि उन्हें यह न जान पड़ा कि रात कब बीत गई।]

श्रयोध्याकाएड का पचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

## एकपञ्चाशः सर्गः

-:0:-

तं जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणम्। गुहः सन्तापसन्तप्तो राघवं वाक्यमब्रवीत्॥१॥

लदमण से--जो भाई की रखवाली करते हुए, बड़ी साव-धानी से जाग रहे थे, गुह सन्तप्त हो बोला ।।१।।

इयं तात सुखा शय्या त्वदर्थमुपकिएता। प्रत्याश्वसिहि साध्वस्यां राजपुत्र यथासुखम्॥२॥

हे लदमण ! तुम्हारे सोने के लिए यह बिछौना तैयार है। इस पर हे राजकुमार ! तुम सुखपूर्वक विश्राम करो।।२।।

उचितोऽयं जनः सर्व क्लेशानां त्वं सुखोचितः। गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वय निशाम्॥३॥

हम लोग, जो वन में रहा करते हैं, कष्ट सहने के आदी हैं और तुम सदा सुख भोगते रहे हो, श्रतः तुमको सुख मिलना उचित है। श्रीरामचन्द्र जी की रखवाली के लिए हम लोग रात भर जागते रहेंगे। श्रतः तुम लेट रहो और सोश्रो॥३॥

न हि रामात्मियतरो ममास्ति भ्रवि कश्चन । अवीम्येतदहं सत्यं सत्येनैव च ते शपे ॥४॥

(कदाचित् लक्ष्मण को यह सन्देह हो कि गुह रात भर न जागेगा और लच्मण को सुलाने को वह बात कहता है इस पर गुह कहता है) इस संसार में श्रीरामचन्द्र से बढ़कर मेरा प्यारा

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

दूसरा कोई नहीं है। यह बात मैं सत्य की शपथ खा कर तुमसे सत्य ही सत्य कहता हूँ॥४॥

अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन् सुमहद्यशः। धर्मावाप्तिं च विपुलामर्थावाप्तिं च केवलाम् ॥५॥

क्योंकि इन्हीं (श्रीरामचन्द्र जी) की प्रसन्नता से मैं बड़ा यश, धर्म, बहुत सा धन और काम चाहता हूँ (श्रर्थात् इनके प्रसन्न होने से मुक्ते अर्थ, धर्म, काम, मोच सभी कुछ मिल सकता है, अतः मैं रात भर जाग कर और रखवाली कर इनको प्रसन्न रखूँगा)।।।।।

सोऽहं अभियसखं रामं शयानं सह सीतया।
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वतो ज्ञातिभिः सह॥६॥

अतः मैं हाथ में धनुष लेकर अपने परिवार के लोगों के साथ सीता सहित सोए हुए अपने प्रिय मित्र श्रीरामचन्द्र जी की हर तरह से रखवाली कहाँगा।।६।।

न हि मेऽविदितं किश्चिद्धनेऽस्मिश्चरतः सदा। चतुरङ्गं ह्यपि बलं सुमहत्प्रसहेमहि॥७॥

इस वन में मेरा विना जाना हुआ कुछ भी नहीं है ( अर्थात् मुफ्ते इस वन का रत्ती-रत्ती हाल मालूम है। ) क्योंकि मैं तो इस वन में सदा विचरा ही करता हूँ। यदि चतुरङ्गिणी सेना भी मेरे ऊपर आक्रमण करे, तो मैं इस वन का जानकार होने के कारण उसका भी सामना करने को समर्थ हूँ।।७।।

छक्ष्मणस्तं तदोवाच रक्ष्यमाणास्त्वयानऽघ। नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता॥८॥

**<sup>\*</sup>पाठान्तरे**—प्रियतमम्।

यह सुन, लदमण जी ने गुह से कहा, हे पुगयातमन् ! तुम्हारी रखवाली का तो हमें पूरा भरोसा है । मुक्ते डर किसी बात का नहीं है, किन्तु अपने कर्त्तव्यपालन का मुक्ते पूरा ध्यान है ॥ ॥

कथं दाशरथो भूमी शयाने सह सीतया। शक्या निद्रा मया छब्धुं जीवितं वा सुखानि वा ॥९॥

जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ के कुमार, राजा जनक की बेटी सीता जी के सिहत, भूमि पर पड़े सो रहे हैं, तब मेरा यह कर्त्तव्य नहीं कि मैं पड़कर सुख से सोऊँ अथवा अपने जीते रहने या अपने आराम के लिए प्रयत्न कहाँ।।।।

यो न देवासुरै: सर्वै: शक्य: प्रसिहतुं युधि । तं पश्य सुखसंविष्टं तृणेषु सह सीतया ॥१०॥

युद्ध में जिन श्रीरामचन्द्र जी का सब देवता श्रीर श्रमुर मिल कर भी सामना नहीं कर सकते, देखो, श्राज वे ही सीता सहित घासफूस के ऊपर सो रहे हैं।।१०।।

यो मन्त्रतपसा लब्धो विविधेश्व परिश्रमै:१। एको<sup>२</sup> दशरथस्येष्टः पुत्रः सदशलक्षणः॥११॥

अनेक जप, तप और यज्ञानुष्ठान के बाद महाराज के उन जैसे लज्ञणों वाले यही तो एक प्रिय पुत्र हुए हैं ।।११।।

अस्मिन् प्रवाजिते राजा न चिरं वर्तियण्यति । विधवा मेदिनी नृनं क्षिप्रमेव भविष्यति ॥१२॥

१ परिश्रमै:--यशादिभिः। (गो॰) २ एकः-मुख्यः। (गो॰)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

सो इनके श्रयोध्या से चले श्राने पर महाराज बहुत दिनों तक न ठहर (जीवित रह्) सकेंगे। श्रतः यह पृथ्वी बहुत शीघ्र विधवा हो जायगी ॥१२॥

विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः स्त्रियः । निर्घोषोपरतं चातो मन्ये राजनिवेशनम् ॥१३॥

मैं समभता हूँ, जो स्त्रियाँ हमारे त्राने पर रोती-पीटती थीं, वे अब शान्त हो गई होंगी और राजभवन में भी सन्नाटा छा। गया होगा ॥१३॥

कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम । नाशंसे यदि जीवन्ति सर्वे ते शर्वरीमिमाम् ॥१४॥

कौसल्या, महाराज दशरथ श्रीर मेरी जननी सुमित्रा ये सब इस रात में जीते-जागते बच जायँगे मुक्ते इसमें सन्देह हैं ॥१४॥

जीवेदपि हि मे माता शत्रुघ्रस्यान्ववेक्षया। तदु:स्वं यत्तु कौसल्या वीरसूर्विनशिष्यति॥१५॥

शत्रुच्न का मुख देखती हुई मेरी माता तो जीती भी रहे, किन्तु यह बड़ा दुःख है कि वीरजननी कौसल्या जी बिना श्रीराम के अवश्य शरीर त्याग देंगी ।।१४।।

अनुरक्तजनाकीर्णा सुखालोकिषयावहा। राजव्यसनसंस्रष्टा सा पुरी विनशिष्यति ॥१६॥

श्रीरामचन्द्र जी में श्रनुराग रखने वाले प्रजाजनों से भरी हुई सुख-समृद्धि वाली, लोकप्रिय श्रयोध्यापुरी, हाय ! महाराज के मरने के शोक से नष्ट हो जायगी ॥१६॥

कथं पुत्रं महात्मानं ज्येष्ठं प्रियमपश्यत: । शरीरं धारियष्यन्ति प्राणा राज्ञो महात्मन: ॥१७॥

क्योंकि अपने महात्मा प्यारे ज्येष्ठ पुत्र को देखे बिना महाराज दशरथ जी के प्राण शरीर में कैसे ठहर सकेंगे ॥१०॥

> विनष्टे नृपतौ पश्चात्कौसल्या विनशिष्यति । अनन्तरं च माताऽपि मम नाश्रमुपैष्यति ॥१८॥

महाराज के मरते ही महारानी कौसल्या भी मर जायँगी और कौसल्या के बाद मेरी माता भी नाश को प्राप्त होगी ।।१८॥

१अतिक्रान्तमितकान्तमनवाप्य मनोरथम् । राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनिधिष्यति ॥१९॥

हाय! सब बना बनाया खेल ही बिगड़ जायगा जबिक महाराज दशरथ श्रीरामचन्द्र जी के राज्याभिषेक का मनोरथ अपने मन में लिए हुए ही इस संसार से चल देंगे ॥१६॥

सिद्धार्थाः पितरं दृत्तं तस्मिन् कालेऽप्युपस्थिते । प्रतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम्॥२०॥

श्रव तो भाग्यवान् वही है, जो महाराज के पास उनके श्रंत समय में उपस्थित रह कर, उनके सब श्रीर्ध्व देहिक कृत्य करेगा ॥२०॥

> रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम्। हर्म्यमासादसम्पन्नां गणिकावरशोभिताम्॥२१॥

१ त्र्रतिकान्तमतिकान्त—सर्वे प्रयोजनमतीत्यगतं इत्यर्थः ॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

वे लोग धन्य होंगे, जो रमणीय चबूतरों श्रौर बैठकों से युक्त उस नगरी में बिचरेंगे, जिसमें सड़कें अच्छी प्रकार से नगरी का विभाग कर बनाई गई हैं, जिसमें बड़े ऊँचे-ऊँचे भवन अटारियों से युक्त हैं तथा जो सुन्दरी वेश्याओं से सुशोभित हैं॥२१॥

रथारवगजसम्बाधां तूर्यनादविनादिताम् । सर्वकल्याणसम्पूर्णां हृष्टपुष्टजनाकुलाम् ॥२२॥

जिसमें बहुत से रथ, घोड़ और हाथी मौजूद हैं श्रीर जिसमें सदा तुरही बजा करती हैं श्रीर जहाँ सब प्रकार की सुविधाएँ हैं, श्रीर जो हृष्टपुष्ट जनों से भरी हुई है।।२२।।

> आरामोद्यानसम्पन्नां समाजोत्सवशास्त्रिनीम् । सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम् ॥२३॥

जो वाटिकान्त्रों श्रीर उद्यानों से सम्पन्न है; जहाँ नित्य सामाजिक उत्सव (विवाह, यज्ञोपवीत, कनछेदन, मूँड्न श्रथवा सार्वजनिक देवोत्सव श्रादि) हुश्रा ही करते हैं, श्रथवा जहाँ सदा जातीय सभाएँ हुश्रा करती हैं। ऐसी पिता की राजधानी में वन से जौट कर कब हम प्रसन्न होते हुए घूमेंगे।।२३।।

अपि जीवेदशरथो वनवासात्पुनर्वयम् । प्रत्यागम्य महात्मानमपि परयेम सुव्रतम् ॥२४॥

महाराज दशरथ जीवित रहें, जिससे हम लोग वनवास से लौट कर, उन महात्मा सुव्रत के दूर्शन फिर पार्वे ॥२४॥

<sup>%</sup> पाठान्तरे--निवृत्त ।

और सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्र के साथ कुशलपूर्वक वन से लौट कर, फिर श्रयोध्यापुरी में प्रवेश करें ॥२४॥

परिदेवयमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः । तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरीः सात्यवर्तत ॥२६॥

महात्मा राजकुमार लद्दमण ने दु:खपूरित हृदय से इस प्रकार विलाप करते-करते श्रौर खड़े-खड़े सारी रात बिता दी ॥२६॥

तथा हि सत्यं ब्रुवित प्रजाहिते
ेनरेन्द्रपुत्रे गुरुसौहृदाद्गुहः।
मुमोच बाष्णं व्यसनाभिपीडितो
ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुरः॥२७॥

इति एकपञ्चाशः सर्गः ॥

महाराजकुमार लक्ष्मण ने जो बातें प्राता-पितादि गुरुजनों के स्नेह के वश, प्रजा के सम्बन्ध में गुह से कहीं, वे सब वास्तव में ठीक ही थीं। उनको सुन गुह बहुत दुःखी हुआ और उसके नेत्रों से आँसू बहने लगे। वह उसी प्रकार व्यथातुर हुआ, जिस प्रकार व्यथान से हाथी व्यथातुर होता है।।२७।।

[टिप्पणी—हाथी को वैसे तो ज्वर कभी त्राता नहीं श्रीर जब त्राता है तब उसे बड़ा भारी क्लेश होता है। यहाँ तक कि उसके इस क्लेश की समाप्ति बहुधा मृत्यु हो से होती है।]

श्रयोध्याकाएड का एक्यावनवाँ सर्ग समाप्त हुत्रा।

—:o:—

१ सत्यं—वास्तवं । (गो०) २ नरेन्द्रपुत्रे—लद्मग्रो । (गो०) ३ गुस्सीहृदात्—गुस्युपित्रादिषुस्नेह्मत् ।।

# द्विपञ्चाशः सर्गः

-:0:-

मभातायां तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशाः। उवाच रामः सौमित्रि लक्ष्मणं शुभलक्षणम्॥१॥

रात बीतने पर जब सबेरा हुआ तव बड़े वत्तःस्थल वाले महायशस्वी श्रीरामचन्द्र जी शुभलत्त्रण्युक्त लदमण् से बोले ॥१॥

भास्करोदयकालोऽयं गता भगवती निशा। असौ सुकृष्णो विहगः कोकिलस्तात क्रुजित ॥२॥

देखो, भगवती रात बीत गई, अब सूर्य भगवान् उदय होना ही चाहते हैं। देखो न, यह अत्यन्त काली कोयल कूकने लगी॥२॥

वर्हिणानां च निर्धोष: श्रूयते नद्तां वने।
तराम जाह्नवीं सौम्य शीव्रगां सागरङ्गमाम् ॥३॥
उधर वन में मयूरों का नाद भी सुन पड़ता है, अतः चलो,
अब इस तेज बहने वाली सागरगामिनी भागीरथी गङ्गा जी के
पार उतर चलें॥३॥

विज्ञाय रामस्य वचः सौिमित्रिामत्रनन्दनः।
गुहमामन्त्रय सूतं च सोऽतिष्ठद्भ्रातुरग्रतः॥४॥
श्रीराम जी के सामने खड़े हुए सुमित्रानन्दन लक्ष्मण ने
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन कर, गुह और सुमंत्र को
बुलाया।।४॥

বা০ হা০ হ্ম০—३४ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च । स्थपतिस्तूर्णमाहृय सचिवानिद्मव्रवीत् ॥५॥

गुह ने श्रोराम वन्द्र जो के अभिप्राय को जान, तद्नुसार उसी समय मंत्रियों को बुला कर, यह आज्ञा दी कि ॥ ॥

अस्य वाहनसंयुक्तां कर्णग्राहवतीं शुभाम्। सुप्रतारां दृढां तीर्थे शीघं नावसुपाहर॥६॥

श्रीरामचन्द्र जी के चढ़ने योग्य अच्छे डाँड़ों वाली, मय मािभयों के घाट पर शीघ्र एक ऐसी नाव लगवास्रो, जो मजबूत हो स्रोर जिसमें वैठ स्राराम से श्रीरामचन्द्र जी पार जा सके ॥६॥

तं निशम्य समादेशं गुहामात्यगणो महान्। उपोह्य रुचिरां नावं गुहाय मत्यवेदयत्॥ ।।।।

गुह की आज्ञा पाकर, उसके मंत्री ने एक सुन्दर नाव मँगवा ली और गुह से जाकर निवेदन किया कि नाव उपस्थित है।।।।।

ततः स पाञ्जलिभू त्वा गुहो राघवमव्रवीत्। उपस्थितेयं नौर्देव भूयः किं करवाणि ते॥८॥

तब हाथ जोड़ कर गुह ने श्रीरामचन्द्रजी से कहा कि है देव! नाव तैयार है। आज़ा दीजिए आपकी और क्या सेवा कहाँ।।।।

तवामरसुतप्रख्य तर्तुं सागरगां नदीम्।
नौरियं पुरुषच्यात्र तां त्वमारोह सुत्रत ॥९॥
हे सुत्रत ! हे पुरुषसिंह ! सागरगामिनी गङ्गा के पार जाने के
लिए नाष आ गई है ऋब आप शीव इस पर सवार हों।।।।

<sup>•</sup> पाठान्तरे —गुहादेशं।

अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः। कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति॥१०॥

तब महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने गुह से कहा, आपने हमारे सब काम किए। अब तुरन्त इस पर हमारा सब सामान चढ़वा हो।।१०॥

ततः कलापान समहा खङ्गी बद्ध्वा च धन्विनौ । जग्मतुर्येन तौ गङ्गां सीतया सह राघवौ ॥११॥

ऐसा कह दोनों भाई कवच पहन तरकस और तलवार बाँध सीतासहित तट की ओर चले, जहाँ नाव थी।।११।।

राममेवं तु धर्मज्ञग्रुपगम्य विनीतवत् । किमहं करवाणीति स्तः पाञ्जलिरब्रवीत् ॥१२॥

तव सुमंत्र धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी के पास आकर, सिर नीचा कर और हाथ जोड़ कर, बोले — अब मुक्ते क्या आज्ञा होती है ॥१२॥

ततोऽत्रवीदाशरथिः सुमन्त्रं
स्पृशन् करेणोत्तम<sup>१</sup>दक्षिणेन।
सुमन्त्र शीघं पुनरेव याहि
राज्ञः सकाशे भव चाप्रमत्तः ॥१३॥

तब श्रीरामचन्द्र जी ने दाहिने हाथ से सुमंत्र को स्पर्श कर कहा कि हे श्रेष्ठ सुमंत्र ! तुम महाराज के पास लौट कर जाओ और उनके पास बड़ी सावधानी से रहो।।१३॥

१ उत्तमेतिसम्बोधनं ।

निवर्तस्वेत्युवाचैनमेताविद् कृतं मम।
रथं विहाय पद्भ्यां तु गिमष्यामो महावनम् ॥१४॥
तुम अब यहाँ से लौट जास्रो—क्योंकि हमें इतनी ही
आवश्यकता थी—अब हम रथ पर सवार न हो, पैदल ही वन को
जायेंगे ॥१४॥

आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातमवेक्ष्यार्तः स सार्थाः । सुमन्त्रः पुरुषव्याघ्रमेक्ष्वाकमिद्मव्रवीत् ॥१५॥ तब सुमंत्र, जिन्हें श्रीरामचन्द्र जी ने लौटने की त्राज्ञा दी.

अपने को श्रीरामचन्द्र से बिछुड़ा जान, अतः दु:खी हो, उनसे बोले ॥१४॥

नातिक्रान्तिमिदं लोके पुरुषेणैह केनिचत्। तव सम्रात्भार्यस्य वासः पाकृतवद्वने ॥१६॥

पक मामूली मनुष्य की तरह, लक्ष्मण और सीता सहित आपके वनवास के सम्बन्ध में, किसी की भी सम्मति नहीं है ॥१६॥

न मन्ये ब्रह्मचर्येऽस्ति स्वधीते वा फलोदयः ।

रमार्दवार्जवश्योर्वाऽपि त्वां चेद्वचसनमागतम् ॥१७॥

जब आप जैसे द्यालु और सरल सीधे मनुष्य को भी ऐसे दुःख का सामना करना पड़ता है; तब मैं तो यही मानूँगा कि न तो ब्रह्मचर्य धारण करने से, न वेदाध्ययन से, न द्यालुता से और न सरलता से कुछ भी फल होता है। क्योंकि आपने तो ब्रह्मचर्य भी धारण किया, वेदाध्ययन भी किया और आप द्यालु तथा सरल भी हैं।।१७॥

१ फलोदयः —फलसिद्धिर्नास्तीतिमन्ये । २ मार्दवे —दयालुत्वं इति यावत । ३ श्रार्जवे श्रकौटिल्ये । (गो०) CC-O. Nanaji Deshmukh Library; BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

#### सह राघव वैदेह्या आत्रा चैव वने वसन्। त्वं गतिं<sup>१</sup> प्राप्स्यसे वीर त्रींछोकांस्तु जयन्निव॥१८॥

हे राघव ! लदमण श्रीर सीता सिहत वन में वास करने से श्रापकी वैसी ही कीर्ति होगी, जैसी कि तीनों लोकों को जीतने से किसी की हो सकती है (श्रर्थात् इस लोक में श्रापकी बड़ी ख्याति होगी)।।१८।।

वयं खतु हता राम ये त्वयाप्युपवश्चिताः । कैकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुःखभागिनः ॥१९॥

हे राम! आपसे अलग होते ही हमें अब उस पापिन कैकेयी के अधीन हो रहना पड़ेगा। अतः हम लोगों का तो अब निस्सन्देह मरण ही है ॥१६॥

इति ब्रुवन्नात्मसमं शुमन्त्रः सारथिस्तदा । दृष्ट्या दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिरम्॥२०॥

यह कहते हुए श्रित बुद्धिमान सुमंत्र, श्रीरामचन्द्र जी का दूर देश जाना निश्चित जान, दुःखी हो बहुत देर तक रुदन करते रहे।।२०।।

ततस्तु विगते वाष्पे सूतं स्पृष्टोदकं छिचम् । रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनस्वाच तम्।।२१॥

१ गृतिः —कीतिः । (गो०) २ उपविश्वताः —त्यक्ताः । (रा०)
३ स्रात्मसमं — स्रितिबुद्धिमन्मंत्रियोग्यं । (रा०) ४ दूरगतं — दूरदेशावस्थानवेतं निश्चित्य । (रा०) ४ स्पृष्टोदकं ग्रुचिम् —रोदनस्याग्रुचिताः
हेतुत्वात् —स्पृष्टोदकं स्राचान्तं स्रतएव ग्रुचि । (गो०)

कुछ देर तक रोते रहने के अनन्तर सुमंत्र आचमन कर पित्र हुए (रोने से अपित्रता होती है, उसकी निवृत्ति के लिए आचमन किया)। तब श्रीरामचन्द्र जी ने मधुरवाणी से बार-बार सुमंत्र से कहा।।२१॥

इक्ष्वाक्रणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्षये। यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा कुरु ॥२२॥

(मंत्रियों में) तुम्हारे समान इच्वाकुवंश का हितैषी मित्र दूसरा मुफ्ते कोई नहीं देख पड़ता । सो अब तुम ऐसा करना जिससे महाराज मेरे लिए दुःखी न हों।।२२।।

शोकोपहतचेताश्च दृद्धः जगतीपति:। कामभारावसन्नश्च<sup>१</sup> तस्मादेतद्व्रवीमि ते ॥२३॥

क्योंकि महाराज एक तो वृद्ध हैं, दूसरे काम के वेग से सताए हुए हैं। इसीतिए यह बात मैं तुमसे कहता हूँ ॥२३॥

यद्यदाज्ञापयेत्किञ्चित्स महात्मा महीपतिः। कैकेट्याः पियकामार्थं कार्यं तद्विकाङ् क्षयार ॥२४॥

वे महात्मा महाराज, कैकेयी की प्रसन्नता के लिए जो-जो श्रीर जिस तरह से करने को कहें, उसको श्रादर सहित करना ॥२४॥

एतद्र्थं हि राज्यानि प्रशासित नरेश्वराः। यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते॥२५॥

१ कामभारावसन्न:--कामवेगेन पीडितः। (रा०) २ विकाङ्चा--श्रनादरः तदभावेन श्रादरेगोत्यर्थः। (गो०)

रिपञ्चाशः सर्गः Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

राजा लोग इसी लिए शासन करते हैं कि संव काम उनकी इच्छानुकूल ही हो ॥२४॥

यद्यथा स महाराजो नालीक मधिगच्छित । न च ताम्यति दु:खेन सुमन्त्र कुरु तत्तथा ॥२६॥

हे सुमंत्र! महाराज किसी बात से अप्रसन्न न हों और उनके मन में दु:ख से ग्लानि उत्पन्न न हो, तुम वैसा ही काम करना।।२६॥

अदृष्टदुः स्वं राजानं वृद्धमार्यं जितेन्द्रियम् । ब्रूयास्त्वमभिवाद्यैव मम<sup>र</sup> हेतोरिदं वचः ॥२७॥

जिन महाराज ने कभी दुःख नहीं सहा, उनसे मेरी श्रोर से प्रणाम कर यह बात कहना कि ॥२७॥

नैवाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च मैथिली। अयोध्यायाइच्युताइचेति वने वत्सामहेति च ॥२८॥

राम, लद्मण तथा सीता ने कहा है कि हमको न तो अयोध्या छूटने का ऋौर न बनवास ही का कुछ दुःख है ॥२८॥

चतुर्दशसु वर्षेषु निष्टचेषु पुनः पुनः। लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसि क्षिप्रमागतान्॥२९॥

चौद्ह वर्ष बीतने पर आप लहमण और सीता सहित मुक्ते शीघ ही फिर अयोध्या में आया हुआ देखेंगे।।२६।।

१ श्रलीकं — श्रिपयं। (गो०) २ ताम्यति — ग्लायति। (रा०) ३ ममहेतोः — मदर्थम्, ममप्रतिनिधित्वेनेत्यर्थः। (गो०)

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे। अन्याश्र देवी: सहिता: कैकेयां च पुन: पुन: ॥३०॥

इस अकार तुम महाराज से, मेरो माता कौसल्या से तथा अन्य रानियों से और कैंकेयी से भी बार-बार कह देना ॥३०॥

आरोग्यं ब्र्हि कौसत्यामथ पादाभिवन्दनम् । सीताया मम चार्यस्य वचनाछक्ष्मणस्य च ॥३१॥

माता कौसल्या से प्रणामपूर्वक मेरी, सीता की श्रीर लदमण की कुशलचेम कहना ॥३१॥

ब्रूयाश्च हि महाराजं भरतं क्षिपमानय। आगतश्चापि भरत: स्थाप्यो नृपमते पदे ॥३२॥

महाराज से कहना कि भरत जी को शीघ्र बुलवा कर और कि आते हो उनको अपनी इच्छानुसार युवराजपद पर नियुक्त कर दें।।३२॥

भरतं च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिषिच्य च। अस्मत्सन्तापजं दु:खं न त्वामभिभविष्यति ॥३३॥

भरत जी को गोद में बिठा कर और उनको युवराज पद् देने से, हमारे वियोग से उत्पन्न सन्ताप का दुःख आपको न होगा।।३३॥

भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि वर्तसे। तथा मातृषु वर्तेथाः सर्वास्वेवाविशेषतः ॥३४॥

१ त्रार्यस्य — ज्येष्ठस्य । (रा०) २ तृपमते — राजेञ्छाविषयीभृते । (शि०) ३ पदे — स्थानेस्थाप्य । (शि०)

भरत से कहना कि तुम जिस प्रकार महाराज को मानो उसी प्रकार सब माताओं के साथ बरतना और सब को एक हिन्द से देखना ॥३४॥

यथा च तव कैकेयी सुमित्रा च विशेषतः। तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः।।३५॥

जिस प्रकार तुम्हारी माता कैकेयी है, उसी प्रकार सुमित्रा और विशेषकर मेरी माता कौसल्या को मानना ॥३४॥

तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यमवेक्षता । लोकयोरुभयो: श्रक्यं नित्यदा सुखमेधितुम् ॥३६॥

यदि तुम महाराज को प्रसन्न करने के लिए युवराजपद लेना स्वीकार कर लोगे, तो उभयलोक में तुम्हारे लिए सुख की सदा वृद्धि होगी। 13६॥

निवर्त्यमानो रामेण सुमन्त्रः शोककर्शितः। तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात्काक्रतस्थमत्रवीत्।।३७॥

इस प्रकार जब सुमंत्र को सममा-बुमा कर, श्रीरामचन्द्र जी ने बिदा करना चाहा, तब सुमं उनकी बातें सुन, स्नेहवंश श्रीरामचन्द्र जी से बोले।।३०॥

यदहं नोपचारेण ब्रूयां स्नेहादविक्छवः । भक्तिमानिति तत्तावद्वाक्यं त्वं क्षन्तुमहिस ॥३८॥

१ त्रवेद्धता—स्वीकुर्वता । (शि॰) २ एधितुं—वद्धं यितुम् । (शि॰) ३ विक्जवः—धृष्टः सन्। (गो॰) हे श्रीरामचन्द्र ! इस समय में स्नेहवश जो ढिठाई कर के कहता हुँ, उसे आप बनावट न समिक, किन्तु भक्ति के आवेश में भेरे मुख से निकली हुई समम, (यदि उनमें कोई अनुचित बात भी हों तो) उसके लिए मुक्ते चमा की जिए ॥३८॥

कथं हि त्वद्विहीनोऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीम्। तव तावद्वियोगेन पुत्रशोकाकुलामिव॥३९॥

हे श्रीराम ! जो अयोध्यापुरी आपके विछोह, से निज-पुत्र-विछोह की तरह शोकाकुल है, उसमें मैं आपके बिना कैसे जाऊँ ॥३६॥

स राममिप तावन्मे स्थं दृष्ट्वा तदा जनः। विना रामं स्थं दृष्ट्वा विदीर्येतापि सा पुरी ॥४०॥

जो लोग आपको इस रथ में बैठ कर आते। हुए देख चुके हैं, वे ही जब इस रथ को आपके बिना खाली देखेंगे, तब उनकी क्या दशा होगी। वह पुरी ही फट जायगी। 18011

दैन्यं हि नगरी गच्छेद्दृष्ट्वा शून्यमिमं रथम्। स्रुतावशेषं स्वं सैन्यं हतवीरिमवाहवे ॥४१॥

इस रथ को खाली देख, अयोध्यावासियों की वैसी ही दीन दशा हो जायगी जैसा कि युद्ध में रथी के मारे जाने पर, रथीहीन रथ पर केवल सारथी को देख सेना की हो जाती है ॥४१॥

द्रेऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितम्।

चिन्तयन्तोऽद्य नूनं त्वां निराहाराः कृताः प्रजाः ॥४२॥

यश्पि अयोध्या से आप इतनी दूर चले आए हैं, तथापि वहाँ वालों को, आप उनके मन के सामने ही खड़े से देख पड़ते हैं। आपके लिए चिन्ता करते हुए उन लोगों ने निश्चय ही आज अन्न-जल तक प्रहण नहीं किया होगा ॥४२॥

दृष्ट तिद्धि त्वया राम यादृशं त्वत्प्रवासने। प्रजानां सङ्कलं दृत्तं त्वच्छोकक्लान्तचेतसाम्॥४३॥

श्राप तो वन को प्रध्यान करते समय ख्यं प्रजा की दुर्दशा देख चुके हैं कि लोग किस तरह श्रापके लिए शोक से खिन्नचित्त हो गए थे ॥४३॥

आतनादो हि यः पौरैमु कस्त्वद्विप्रवासने। सर्थं मां निशाम्यैव कुर्युः शतगुणं ततः॥४४॥

और किस प्रकार आर्त्तनाद करते हुए लोग उच्चस्वर से रो रहे थे। वे ही लोग जब रथ सूना देखेंगे, तब सी गुना अधिक रोदन करेंगे और दु:खी होंगे ॥४४॥

अहं किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया।

नीतोऽसौ मातुलकुलं सन्तापं मा कृथा इति ॥४५॥

फिर मैं अयोध्या जा कर देवी कौसल्या से क्या यह कहूँ कि मैं तुम्हारे पुत्र को मामा के घर पहुँचा आया, अब आप दुःखी मत हों।।४४।।

असत्यमिप नैवाहं ब्रूयां वचनमीहशम्। कथमिपयमेवाहं ब्रूयां सत्यमिदं वचः ॥४६॥

में ऐसी भूठी बात भी तो नहीं कह सकता। श्रीर यदि सत्य बोल्ट्रें तो ऐसी अप्रिय बात मुम्मसे कैसे कही जायगी।।४६।।

मम तावित्रयोगस्थास्त्वद्वन्धुजनवाहिनः । कथं रथं त्वया हीनं प्रवक्ष्यन्ति हयोत्तमाः ॥४७॥ मेरे अधीन रह कर, जिन उत्तम घोड़ों ने आपको तथा जदमण और सीता को अपनी पीठ पर यहाँ पहुँचाया है—वे आपके बिना इस रथ को किस प्रकार ले चलेंगे ॥४०॥

तन्न शक्ष्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वहतेऽनघ । वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमहिस ॥४८॥

हे अनघे ! मुभसे तो आपके बिना अयोध्या में जाया न जायगा। अतः मुक्ते भी आप वन में अपने साथ लेते चितिए अथवा मुक्ते अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए ॥४८॥

यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि। सरथोऽप्तिं प्रवेष्ट्रयामि त्यक्तमात्र १ इह त्वया ॥४९॥

यदि आप इतना गिड़गिड़ाने पर भी मेरा त्याग ही करेंगे, तो त्याग करते ही मैं यहीं (आपके सामने ही) रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर भरम हो जाऊँगा॥४६॥

भविष्यन्ति वने यानि तपोविष्नकराणि ते। रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सत्त्वानि राघव।।५०॥

हे राघव ! वन में आपके तप में विन्न डालने वालों को रथ ही से रोक दिया करूँगा । (अर्थात् रथी बन कर उनका सामना किया करूँगा )।।४०।।

त्वत्कृते न मयाऽवाप्तं रथचर्याकृतं सुखम्। आशंसे त्वत्कृतेनाहं वनवासकृतं सुखम्॥५१॥

१ त्यक्तमात्रः—तत्त्व्ण एवत्यक्तः । (गो०) २ रथेन—रथीभूत्वा निवर्तयिष्यामि । (गो०)

श्राप ही के कहने से मैंने इस रथ को हाँकने का मुख पाया है। श्रब मेरी प्रार्थना यह है कि श्राप ही के द्वारा श्रापके साथ वनवास का भी मुख मुक्ते प्राप्त हो जाय॥४१॥

प्रसीदेच्छामि तेऽरण्ये भवितुं पत्यनन्तरः । प्रीत्याभिहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः ॥५२॥

अतः आप प्रसन्न हों और मुक्ते भी अपना पासवान बना कर, अपने साथ वन ले चिलए। आप प्रसन्न हो कर; मुक्ते अपना पासवान बनने की आझा दीजिए।।४२।।

इमे चापि हया वीर यदि ते वनवासिनः।
परिचर्या करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्॥५३॥

हे बीर ! यदि ये घोड़े बनवास के समय आपकी सेवा में रहेंगे, तो इनको भी परमगति प्राप्त हो जायगी ॥५३॥

तव ग्रुश्रूषणं मूर्ध्ना करिष्यामि वने वसन्। अयोध्यां देवलोकं वा सर्वथा प्रजहाम्यहम्॥५४॥

यदि मैं वन में रह कर सिर के बल भी आपकी सेवा कर सकूँ, तो अयोध्या की तो वात ही क्या, स्वर्ग तक को सर्वथा छोड़ दूँगा।।। १४।।

न हि शक्या प्रवेष्टुं सा मयाऽयोध्या त्वया विना । राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणा ॥५५॥

१ प्रत्यनन्तरः -- समीपत्रती । (गो०)

मुभमें त्रापके विना, त्रयोध्या में प्रवेश करने की उसी प्रकार सामध्ये नहीं है, जिस प्रकार पापी इन्द्र को, राजधानी त्रमरावती में प्रवेश करने की सामध्ये नहीं होती ॥४४॥

वनवासे क्षयं पाप्ते ममैष हि मनोरथ:। यदनेन रथेनैव त्वां वहेयं पुरीं पुन:॥५६॥

मेरा मनोरथ तो यह है कि वनवास की अवधि पूरी होने पर, मैं ही पुन: इसी रथ में बिठा कर, आपकों अयोध्या ले चलूँ।।४६॥

चतुर्दश हि वर्षाणि सहितस्य त्वया वने। क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यान्यतोऽन्यथा॥५७॥

आपके साथ वन में रहने से ये चौदह वर्ष एक चए की तरह बीत जायँगे, नहीं तो ये चौदह वर्ष सैकड़ों वर्षों के समान जान पड़ेंगे।।४७।।

मृत्यवत्सल तिष्ठन्तं भृतपुत्रगते पथि । भक्तं मृत्यं स्थितं स्थित्यां त्वं न मां हातुमहिस ॥५८॥ हे भृत्यवत्सल ! में अपने मालिक से पुत्र के साथ वन जाने का निश्चय किए हुए हूँ। अतः अपने इस भक्तभृत्य को, जो अपनी मर्यादा में स्थित है, आप कैसे छोड़ कर जा सकते हैं ॥४८॥

एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः। रामो भृत्यानुकम्पी तु सुमन्त्रमिद्मन्नवीत्॥५९॥

१ तिष्ठन्तं -- निश्चितत्वदनुगमनंमां । (गो॰) २ पथि--वन-गमने । (गो॰)। ३ स्थित्यां - मर्यादायां स्थितं । (गो॰)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

इस प्रकार वार-बार प्रार्थना करते हुए सुमंत्र को देख, भृत्य-वत्सल श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से यह कहा ॥४६॥ जानामि परमां भक्ति मिय ते भत् वत्सल।

श्रृणु चापि यद्र्थ त्वां मेषयामि पुरीमितः ॥६०॥

हे भरवत्सल (स्वामिभक्त)! मैं जानता हूँ कि मुममें तुम्हारा बड़ा अनुराग है, किन्तु मैं जिस कारणवंश तुम्हें अयोध्या भेजता हूँ, उसे सुन लो ॥६०॥

नगरीं त्वां गतं दृष्टा जननी मे यवीयसी। कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः ॥६१॥

जब तुम अयोध्या में जाओगे, तब तुम्हें देख कर, मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जायगा कि राम वन में गया।।६१।।

परितुष्टा हि सा देवी वनवासं गते मिय। राजानं नातिशङ्कोत मिथ्यावादीति धार्मिकम् ॥६२॥

मेरे वनवास से वह सन्तुष्ट हो जायगी और महाराज के धार्मिक और सत्यवादी होने में वह फिर शङ्का भी न करेगी। ।।६२।।

एष मे प्रथकः कल्पो यदम्वा मे यवीयसी। अस्तारक्षितं स्फीतं पुत्रराज्यमवाप्नुयात्।।६३॥

मेरा यह मुख्य कर्त्तव्य या प्रयोजन है कि मेरी छोटी माता कैकेयी अपने पुत्र भरत द्वारा पालित समृद्धिशाली राज्य पावे ।।६३॥

१ प्रथमः कल्पः -- कर्त्तब्येषु मुख्यः । (गो०) २ भरतारित्तं -- भरतेन त्र्रासमन्तात् रित्तं पुत्रराज्यं । (गो०)

मम प्रियार्थ राज्ञश्च सरथस्त्वं पुरीं व्रज। सन्दिष्टश्चासि यानर्था स्तांस्तान् व्रूयास्तथा तथा ॥६४॥ श्वतः मेरी माता प्रसन्नता के लिए तुम श्रयोध्या को लौट जाश्चो श्रोर मैंने जो-जो सन्देश, जिस जिसके लिए तुमसे कहे हैं, वे उस-उस के पास ज्यों के त्यों पहुँचा दो ॥६४॥

इत्युक्त्वा वचनं स्तं सान्त्वियत्वा पुनः पुनः। गुहं वचनमक्लीवो<sup>१</sup> रामो हेतुमदब्रवीत्॥६५॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने कह कर, बार-वार सुमंत्र की सममाया श्रीर फिर गुह से उत्साहवर्द्धक एवं युक्तियुक्त ये वचन कहे ॥६४॥

नेदानीं गुह योग्योऽयं वासां में सजने वने। अवश्यं ह्याश्रमे वास: कर्तव्यस्तद्गतो विधि: ॥६६॥

हे गुह! इस समय मेरे लिए ऐसे वन में, जहाँ अपने लोग रहते हों, रहना ठीक नहीं। अतएव हम कहीं पर्णाकुटी बना कर, तपस्वियों की भाँति वास करेंगे। ( यह गुह की उस बात का उत्तर है, जो उसने अपने राज्य का शासन करने को और वहीं रहने के लिए श्रीराम जी से कही थी)।।६६॥

सोऽहं गृहीत्वा नियमं तपस्विजनभूषणम्। हितकामः पितुभूयः सीताया लक्ष्मणस्य च॥६७॥ जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय। तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिपग्रुपाहरत्॥६८॥

१ अक्लीबं क्लीवतानिवर्तकं । (शि॰) २ भूयोहितकामः— धनपुरायकामः सन्।(गो॰)

इस लिए मैं पिता के तथा सीता और लक्ष्मण के अतिशय परलोकसाधन रूपी पुण्य के निमित्त यथानियम तपस्वियों की मूषण्रूपी जटा बना कर, वन जाऊँगा। इसलिए तुम बरगद का दूध ले आस्रो। यह सुन गुह ने तुरन्त ही बरगद का दूध ला दिया।।६७-६८।।

छक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरोज्जटाः। दीर्घबाहुर्नरव्याघ्रो जटिलत्वमधारयत्॥६९॥

श्रीरामचन्द्र जी ने उस बरगद के दूध से अपनी और लक्ष्मण् की जटा बनाई । महाबाहु और पुरुषसिंह श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण् जटा रख, तपस्वी बन गए।।६६॥

तौ तदा चीरवसनौ जटामण्डलधारिणौ।
अशोभेतामृपिसमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥७०॥
उस समय वे दोनों भाई श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण चीरवसन
और जटा बाँधे ऋषियों की तरह शोभित हुए॥७०॥

ततो बैस्वानसं मार्गमास्थितः सहस्रक्षमणः। व्रतमादिष्ट्वान् रामः सहायं गुहमब्रवीत्।।७१॥

वद्नन्तर श्रीरामचन्द्र श्रीर लक्ष्मण वानप्रस्थ हो ब्रह्मचर्य प्रहण कर अपने सहायक रूप गुह से बोले ॥७१॥

अप्रमत्तो वले कोशे दुर्गे जनपदे तथा। भवेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्॥७२॥

हे गुह ! तुम सेना, कोश, दुर्ग श्रौर राष्ट्र की रज्ञा करने में सदा सावधान रहना, क्योंकि मेरी समम से राज्य की रज्ञा करना बड़ी कठिन बात है ॥७२॥

१ त्रादिष्टवान् — त्रङ्गोकृतवान् । (गो०)

वा० रा० अ०--३४

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

ततस्तं समनुज्ञाय गुहमिक्ष्वाकुनन्दनः। जगाम तूर्णमन्यग्रः सभार्यः सहलक्ष्मणः॥७३॥

यह कह कर, इक्ष्याकुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने गुह को विदा किया और स्वयं चक्रत चित्त हो शीव्रता के साथ सीता और लक्ष्मण सहित चल दिए।।७३॥

स तु दृष्ट्वा नदीतीरे नाविमध्वाकुनन्दनः। तितोषुः शीव्रगां गङ्गामिदं लक्ष्मणमब्रवीत्॥७४॥

तदनन्तर तट पर नात्र को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने तेज धार से बहने वाली गङ्गा के पार जाने की इच्छा से, लक्ष्मण से कहा ॥७४॥

आरोह त्वं नरच्यात्र स्थितां नाविष्मां शनै:। सीतां चारोपयान्वक्षं परिगृह्य मनस्विनीम्॥७५॥

हे पुरुषसिंह ! यह जो नाव खड़ी है, इसे पकड़ कर धीरे से मनिस्वनी सीता जी को इस पर चढ़ा दो श्रीर तुम भी सवार हो लो।।७४॥

स भ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वमप्रतिक्रुलयन् । आरोप्य मैथिलीं पूर्वमारुरोहात्मवांस्ततः ॥७६॥

भाई की ऐसी आज्ञा सुन, तद्नुसार ही लक्ष्मण ने सीता जी को पहले नाव पर सवार कराया और पीछे स्वयं भी नाव पर सवार हुए।।७६॥

१ अन्वत्तं — अनुपदंत्वं चारोहेतिसम्बन्धः । (गो०)

#### अथाररोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः। ततो निषादाधिपतिर्गुहो ज्ञातीन १ चोदयत्॥७७॥

तद्नन्तर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी भी स्वयं नाव पर चढ़े। तब गुह ने अपने भाईबंदों को नाव को खेकर, पार ले जाने की आज्ञा दी ॥७७॥

> राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्य तां तत:। <sup>र</sup>ब्रह्मवत्क्षत्रवच्चैव जजाप हितमात्मन:॥७८॥

महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी भी, नाव पर वैठ, अपने हित के लिए (अर्थात् जिससे कुशलपूर्वक पार हो जायँ) ब्राह्मण और ज्ञियों के जपने योग्य नावारोहण सम्बन्धी वेद्मंत्र जपने लगे ॥७६॥

आचम्य च यथाशास्त्रं नदीं तां सह सीतया। प्राणमत्त्रीतिसंहृष्टो लक्ष्मणश्चामितप्रभः ॥७९॥

तदनन्तर शास्त्रविधि के अनुसार सीता सहित उन्होंने आचमन कर, श्रीगङ्गा जी को प्रणाम किया । फिर अमितप्रभ लक्ष्मण ने भी परम प्रसन्न हो क,र श्रीगङ्गा जी को प्रणाम किया ।।७६॥

अनुज्ञाय सुमन्त्रं च सवलं चैव तं गुहम्। आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान् ॥८०॥

श्रीरामचन्द्र जी सुमंत्र एवं ससैन्य गुह को विदा कर, नाव में वैठे श्रीर मािकयों से नाव खेने को कहा।। ५०।।

१ ज्ञातीन्--बन्धून्। (गो०)

२ "दैवी नावम्" इत्यादि साधारण मनत्र जजापेत्यर्थः । (गो०)

ततस्तैश्रोदिता सा नौः कर्णधारसमाहिता। ग्रुभस्पयवेगाभिहता शीघं सिललमत्यगात्॥८१॥

तब माभियों ने उस नाव को चलाया, पतवार और डाँड़ों के जोर से नाव शीव्रता से जल पर चलने लगी ।। पर।।

मध्यं तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता। वैदेही पाञ्जलिभूत्वा तां नदीमिदमव्रवीत्॥८२॥

जब नाव बीच धार में पहुँची, तब आनिन्दत सीता ने हाथ जोड़ कर, श्रीगङ्गा जी की अधिष्ठात्री देवी से यह कहा ॥ ८२॥

पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः। निदेशं पारियत्वेमं गङ्गे त्वदिभरक्षितः ॥८३॥

हे गङ्गे ! बुद्धिमान् राजाधिराज दशरथ जी के यह पुत्र श्रीरामचन्द्र आपसे रिच्चित हो, अपने पिता की आजा पालन करें ॥ ५३॥

चतुर्दश हि वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने। भात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति ॥८४॥

यदि ये पूरे चौदह वर्ष वनवास के पूरे कर, अपने भाई लक्ष्मण और मेरे साथ लौट आवेंगे।।८४॥

ततस्त्वां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता। यक्ष्ये अमुदिता गङ्गे सर्वकाम समृद्धिनी ॥८५॥

१ समाहिता— सज्जीकृता । (वि०) २ वेगाभिहता—प्रेरिता । ३ यद्ये—पूजयिष्यामि । (गो०)

तो हे देवी ! हे सुभगे ! मैं सकुशल लौट कर, आपकी पूजा कहाँगी । हे गङ्गे ! आप सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं ॥ ५॥।

त्वं हि त्रिपथगा देवि ब्रह्मलोकं समीक्षसे। भार्या चोद्धिराजस्य लोकेऽस्मिन् सम्प्रदृश्यसे।।८६॥

हे त्रिपथरो ! त्राप तो ब्रह्मलोक तक में व्याप्त हैं। त्राप सागर-राज की भार्या के रूप में इस लोक में भी देख पड़ती हैं।। ६।।

> सा त्वां देवि नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने। प्राप्तराज्ये नरव्यात्रे शिवेन १ पुनरागते॥८०॥

गवां शतसहस्रं च वस्त्राण्यन्नं च पेशलम् । ब्राह्मणैभ्यः प्रदास्यामि तत्र प्रियचिकीर्षया र ॥८८॥

श्चतः हे शोभने ! मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ श्रोर स्तुति करती हूँ । जब श्रीरामचन्द्र सकुशल वन से लौट श्रावेंगे श्रीर इन्हें राज्य मिल जायगा, तब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए एक लच्च गौ, सुन्दर वस्त्र श्रीर श्रन्न, मैं ब्राह्मणों को दान करू गी ॥५०-५५॥

सुराघटसहस्रेण मांसभूतौदनेन च। यक्ष्ये त्वां प्रयता देवि पुरीं पुनरुपागता ॥८९॥

अयोध्यापुरी में लौट कर मैं एक सहस्र घड़े सुरा के और माँस युक्त भात से तुम्हारे निमित्त बलिदान दे कर, तुम्हारी पूजा कहाँगी।।प्रधा

१ शिवेन-- च्रेमेण । (गो०) पेशलं - रम्यं। (गो०) ३ तव प्रिय-विकार्षया-- त्राह्म गुपु खेनहिंदेवतानां प्रहण्मितिभावः। (गो०)

### ष्ठ्रयोध्या कागडे

# यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि वसन्ति च। तानि सर्वाणि यक्ष्यामि<sup>१</sup> तीर्थान्यायतनानि<sup>२</sup> च॥९०॥

जो देवता त्रापके तट पर रहते हैं तथा प्रयागादि जो-जो तीर्थ त्रोर काशी त्रादिक प्रसिद्ध देवस्थान हैं—उन सब की मैं पूजा कहूँगी।।६०॥

पुनरेव महाबाहुर्मया भ्रात्रा च सङ्गतः। अयोध्यां वनवासात्तु प्रविशत्वनघोऽनघे।।९१॥

हे अनघे ! अतः आप ऐसा आशोर्वाद दें जिससे हमारे और लह्मण के सहित निर्देश महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी वनवास से निवृत्त हो, अयोध्यापुरी में प्रवेश करें ॥६१॥

तथा सम्भाषमाणा सा सीता गङ्गामनिन्दिता। दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमत्॥९२॥

इस प्रकार आनिन्द्ता जानकी जी श्रीगङ्गा जो की प्रार्थना कर रही थीं कि इतने में नाव गङ्गा जी के दिच्च एतट पर शीवता से जा लगी।। ६२।।

तीरं तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नरर्षभः। प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा वैदेशा च परन्तपः॥९३॥

तब परन्तप एवं पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी ने दक्षिण तट पर पहुँच कर और नाव को छोड़ श्रीर लक्ष्मण श्रीर जानकी सहित वहाँ से प्रस्थान किया ।। ६३॥

१तीर्यान—प्रयागादीनि । (रा॰) २ श्रायतनानि—काश्यादीनि (रा॰). Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

# अथाब्रवीन् महाबाहुः सुमित्रानन्दवर्धनम् । भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा ॥९४॥

श्रीर लक्ष्मण जी से कहा कि देखो, चाहे निर्जन स्थानहो चाहे सजन स्थान हो, तुम सीता की रखवाली में चौकसी रखना ॥६४॥

अवश्यं रक्षणं कार्यमदृष्टे विजने वने। अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु॥९५॥

हमको इस अनदेखे विजन वन में अवश्य रत्ता करनी उचित है। अतः हें लक्ष्मण ! तुम तो आगे चलो और तुम्हारे पीछे सीता चलें । १४॥

पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि त्वां च सीतां च पालयन् । अन्योन्यस्येह नोर रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभ ॥९६॥

तुम्हारे दोनों के पोछे, तुम्हारी रचा करता हुआ मैं चल्ँगा। हे पुरुषश्रेष्ठ ! अब हमको परस्पर एक दूसरे की रचा करनी चाहिए।।६६॥

न हि तावदतिक्रान्ता । सुकरा । काचन क्रिया । अद्य दु:खं तु वैदेही वनवासस्य वेत्स्यति ॥९७॥

जिस जानकी को आज तक कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ा, जिसके करने में उन्हें बड़ा परिश्रम उठाना पड़ा हो, उसी जानकी को आज बनवास के दु:ख जान पड़ेंगे।।६७।।

१ ग्रहच्टे—ग्रहच्ट पूर्वे । २ नः—ग्रावयोः । (गो०) ३ न ग्राति-कान्ता—न कृतेत्यर्थः । (शि०) ४ ग्रमुकरा—ग्रातिप्रयत्नसाध्या । (शि०) CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

### श्रयोध्याकागडे

# पनष्टजनसम्बाधं क्षेत्रारामविवर्जितम् । विषमं<sup>१</sup> च प्रपातं<sup>२</sup> च वनं ह्यय प्रवेक्ष्यति ॥९८॥

क्योंकि इस वन में — जहाँ न तो कोई मनुष्य देख पड़ता है, श्रीर न खेत श्रथवा वाटिका देख पड़ती है तथा जहाँ की जमीन भी अबड़-खावड़ है श्रीर जहाँ बड़े-बड़े खार देख पड़ते हैं, श्राज उसी वन में जानकी प्रवेश करेंगी। । ६ ८।।

> श्रुत्वा रायस्य वचनं प्रतस्थे छक्ष्मणोऽग्रत:। अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दन:॥९९॥

श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, लक्ष्मण आगे, उनके पीछे जानकी और जानकी के पीछे श्रीरामचन्द्र जी चले ॥६६॥

> गतं तु गङ्गापरपारमाशु रामं सुमन्त्र: प्रततं विनिरीक्ष्य । अध्वप्रकर्षाद्विनिष्टत्तदृष्टि-

> > र्मुमोच बाष्पं व्यथितस्तपस्वी ।।१००॥

उधर सुमंत्र श्रीरामचन्द्र को शीघ गङ्गा के उस पार जाते देख, उस त्रोर टकटकी बाँध, देखते रहे त्रौर उस त्रोर से अपनी टिष्ट न हटाई तथा सन्तापयुक्त हो रुदन करने लगे ॥१००॥

## स लोकपालपतिमप्रभाववां-स्तीर्त्वा महात्मा वरदो महानदीम्।

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

१ विषम — निम्नोन्नतप्रदेशयुक्तं (गो०) २ प्रपातः — गर्तः । (गो०) ३ प्रततंनिरोद्दय — ग्रविच्छुन्नं निरोद्दय । (गो०) - ४ तपस्वी — सन्ताप-युक्तः । (शि०)

## ततः समृद्धाञ्छभसस्यमालिनः क्रमेण वत्सान् धुदितानुपागमत् ॥१०१॥

लोकपालों के समान प्रभावशाली महात्मा एवं वरद श्रीरामचन्द्र जी महानदो—श्रीगङ्गा को पार कर, समृद्ध एवं अन्न से परिपूर्ण तथा प्रमुदित वत्सदेश (गङ्गा-यमुना के बीच प्रयाग प्रदेश का नाम बत्सदेश है) में जा पहुँचे।।१०१॥

> तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान् वराहमृइयं पृषतं महारुहम्। आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर्वनस्पतिम् ।।१०२॥

> > इति द्विपञ्चाशः सर्गः ॥

वहाँ श्रीरामचन्द्र श्रीर लद्मण दोनों भाइयों ने ऋष्य, पृषत, बराह श्रीर रुरु जाति के चार बड़े-बड़े वनैले जानवरों की शिकार खेली। तदनन्तर उन लोगों ने भूख लगने पर ऋष्युचित भोजन कन्दमूल फलादि लाकर खाए श्रीर जब सन्ध्या हुई तब एक वृत्त के नीचे जा टिके।।१०२॥

श्रयोध्याकाएड का बावनवाँ सर्ग समाप्त हुत्रा।

-:8:-

१ वत्सान्—वत्सदेशान् । गङ्गा यमुनयोर्मध्ये प्रयागप्रदेशो वत्सदेशः । (गो०) २ वत्सदेशेवराहादीश्चतुरोमहामृगान् हत्वा—खेलनार्थसंताडय। बुमुद्धितौ तौ रामलद्दमणौ मेध्यं व्रतिभःभोक्तव्यं फलादिकिमत्यर्थः । (शि०)

# त्रिपञ्चाशः सर्गः

-:0:--

स तं द्वक्षं समासाय सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्। रामो रमयतांश्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम् ॥१॥

लोकाभिराम श्रीरामचन्द्र उस वृत्त के नीचे जा श्रीर सायं सन्ध्योपासन कर, लद्दमण से बोले ॥१॥

अद्येयं प्रथमा रात्रियीता जनपदाद्वहिः। या सुमन्त्रेण रहिता तां नोत्किण्ठितुमईसि ॥२॥

बस्ती के बाहर आकर और सुमंत्र का साथ छोड़ कर, आज यह प्रथम रात है, जो हमें बितानी है; इसके लिए तुम घबड़ाना मत अथवा इसके लिए तुम चिन्तित मत होना ॥२॥

जागर्तव्यमतिद्रभ्यामद्यमभृति रात्रिषु । योगक्षेमं हि सीताया वर्तते लक्ष्मणावयोः ॥३॥

श्राज से लेकर प्रत्येक रात्रि में हमें नींद त्याग कर, रात भर जागना पड़ेगा; क्योंकि सीता का योगचेम हम दोनों ही के ऊपर निभर है श्रथता हम दोनों ही के श्रधीन है ॥३॥

रात्रि कथि बदेवेमां सौमित्रे वर्तयामहे। उपावर्तामहे भूमावास्तीर्य स्वयमर्जितै:॥४॥ हे लहमण् ! यह प्रथम रात है, सो आओ किसी तरह इसे तो व्यतीत करें और खर-पत्तों को स्वयं बटोर कर और उनका विछीना बना, उस पर लेट रहें ॥४॥

स तु संविश्य मेन्दिन्यां महाईशयनोचितः। इमाः सौमित्रये रामो व्याजहार कथाः शुभाः।।५॥

जो श्रीरामचन्द्र जी बड़े मूल्यवान बिस्तरों पर लेटा करते थे, वे ही श्रीरामचन्द्र जी पृथ्वी पर पड़े हुए लच्चमण से वार्तालाप करने लगे।।४।।

ध्रुवमद्य महाराजो दुःख स्विपिति लक्ष्मण। कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवितुमईति॥६॥

हे लहमण ! निश्चय ही आज महाराज दशरथ जी, वड़े दुःख से सोए होंगे; किन्तु कैकेयी अपना अभीष्ट पाकर और कृताथ हो सन्तुष्ट हुई होगी।।६॥

स हि देवी महाराजं कैकेयी राज्यकारणात्<sup>१</sup>। अपि न च्यावयेत्प्राणान् दृष्ट्वा भरतमागतम्॥७॥

किन्तु कहीं ऐसा न हो कि कैकेयी भरत के आने पर, राज्य के लोभ से, महाराज दशरथ को मार डाले ॥७।।

अनाथश्र हि दृद्धश्र मया चैव विनाकृत:।

किं करिष्यति कामात्मा कैकेयीवशमागतः ॥८॥

क्योंकि इस समय महाराज अनाथ हैं, बूढ़े हैं तथा कामी होने के कारण कैकेयी के वशवर्ती हैं। फिर मैं भी वहाँ नहीं हूँ। ऐसी दशा में वे बेचारे अपनी रत्ता कैसे कर सकेंगे।।८।।

१ राज्यकारणात् - राज्यस्थैर्यकारणात्। (शि॰)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

इदं व्यसनमालोक्य राज्ञश्च मतिविभ्रमम् । काम एवार्थधर्माभ्यां गरीयानिति मे मति: ॥९॥

इस दुःख को महाराज की अत्यन्त निस्पृहता को देख, मैं तो समभता हूँ कि अर्थ और धर्म दोनों से काम ही अधिक प्रवल है।।।।

> को ह्यविद्वानिष पुमानप्रमदायाः कृते त्यजेत्। रेछन्दानुवर्तिनं पुत्रं ततो मामिव लक्ष्मण ॥१०॥

हे लहमए। कोई मूर्ख भी ऐसा न करेगा कि स्त्री के कहने से मुफ्त जैसे आज्ञाकारी अपने पुत्र को त्याग दे ॥१०॥

सुखी वत सभार्यश्च भरतः केकयीसुतः। सुदितान् कोसलानेको यो भोक्ष्यत्यधिराजवत्॥११॥

एकमात्र कैकेयी के पुत्र भरत अपनी पत्नी के सहित सुखी होंगे। क्योंकि ये अति प्रमुद्ति हो, अयोध्यामगडल के राज्य का महाराजाओं की भाँति अकेले उपभोग करेंगे।।११।।

सा हि सर्वस्य राज्यस्य मुखमेकं भविष्यति । ताते च वयसाऽतीते मिय चारण्यमास्थिते ॥१२॥

श्रव भरत श्रिखिल राज्य के मुख्य शासक हो जायँगे। क्योंकि महाराज की श्रायु तो समाद्ति पर है ही श्रीर मैं यहाँ वन में चला श्राया हुँ।।१२॥

१ त्रातिविभ्रमम् — त्रातिनिस्पृहत्वं १ छन्दानुवर्तिनं — स्वेछानुवर्तिनं । (गो०) ३ मुखमेकं — त्रादितीयं, प्रधानभूतं । (गो०)

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

# अर्थधर्मी परित्यज्य यः काममनुवर्तते। एवमापद्यते क्षिपं राजा दशरथो यथा।।१३॥

जो मनुष्य त्र्यर्थ त्रौर धर्म को छोड़ केवल काम का त्रानुगामी बन जाता है, उस पर तुरन्त उसी प्रकार विपत्ति पड़ती है जैसे महाराज दशरथ पर ॥१३॥

मन्ये दशरथान्ताय मम प्रव्रजनाय च। कैकेयी सौम्य सम्प्राप्ता राज्याय भरतस्य च ॥१४॥

हे सौम्य! मैं तो समभता हूँ कि महाराज को मारने, मुक्ते वन पठाने और भरत को राज्य दिलाने के लिए ही कैकेयी का हमारे घर में आगमन हुआ।।१४।।

> अपीदानीं न कैकेयी सौभाग्यमदमोहिता। कौसल्यां च सुमित्रां च सम्प्रवाधेत मत्कृते १ ॥१५॥

मुक्ते डर है कि कैकेयी सौभाग्यमद से मोहित हो, मेरा सम्बन्ध होने के कारण कहीं कौसल्या खोर सुमित्रा को न सताती हो।।१४।।

> मा स्म मत्कारणाइ वी सुमित्रा दु:खमावसेत्। अयोध्यामित एव त्वं काल्ये प्रविश लक्ष्मण ॥१६॥

मेरे कारण कीसल्या और सुमित्रा कष्ट भोगने न पार्वे, अतः हे लदमण, तुम कल ही अयोध्या जा पहुँचो ॥१६॥

१ मत्कृते - मत्संबन्धादित्वर्थः । (गो०)

अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान्। अनाथाया हि नाथस्त्वं कौसल्याया भविष्यसि ॥१७॥

सीता को ले कर मैं अकेला ही द्राडकवन को चला जाउँगा। तुम अयोध्या में पहुँच कर, उस अनाथा कौसल्या के रच्चक बनो अर्थात् रचा करो।।१७॥

क्षुद्रकर्मा हि कैकेयी द्वेष्यमन्याय्यमाचरेत्। परिदद्याद्धिः धर्मज्ञ गरं ते मम मातरम्॥१८॥

क्योंकि उस कैकेयी का बड़ा ही ओछा स्वभाव है। वह हम लोगों के बैरभाव से अन्याय कर, तुम्हारी और मेरी माताओं को विष दे देगी।।१८।।

नूनं जात्यन्तरे कस्मिस्त्रियः पुत्रैर्वियोजिताः। जनन्या मम सौमित्रे तस्मादेतदुपस्थितम् ॥१९॥

हे तदमण ! पूर्व जन्म में मेरी माता ने अवश्य स्त्रियों को पुत्रहीन किया था, इस जन्म में उसी का यह फल उसके सामने आया है।।१६।।

मया हि चिरपुष्टेन दुःखसंवर्धितेन च। विषयुज्यतां कौसल्या फलकाले धिगस्तु माम्॥२०॥

मुफे धिककार है! जिस माता ने बड़े-बड़े दु:ख सह कर मेरा इतने दिनों तक लालन-पालन कर मुफे इतना बड़ा किया, उसी

१ नाथः —रज्ञकः। (गो॰) अपाठान्तरे—परिदद्या हि धर्मशे भरते मम मातरम्ः॥ । पाठान्तरे—विषायुज्यत ॥ माता को, जब उसको मुक्तसे सुख मिलने का समय आया, तब मैंने उसको त्याग दिया ॥२०॥

मा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्पुत्रमीदशम् । सौमित्रं योऽहमम्बाया दिश्च शोकमनन्तकम् ॥२१॥

हे लद्दमरा ! कोई भी सौभाग्यवती स्त्री मुक्त जैसे पुत्र को, जो माता को अनन्त कष्ट दे रहा हूँ, कभी उत्पन्न न करे ॥२१॥

यन्ये प्रीतिविशिष्टा सा मत्तो छक्ष्मण शारिका । यस्यास्तन्छु यत्ते वानयं शुक्र पादमरेर्दश ॥२२॥

हे लद्मण ! मैं समभता हूँ कि मुमसे अधिक मेरी माता की श्रीतिपात्रा वह मैना है जिसकी यह बात कि हे सुग्गे ! शत्रु के पैर काट खात्रो, मेरी माता सुनती है ॥२२॥

शोचन्त्या अल्पक्षाग्याया न किश्चिदुपकुर्वता । पुत्रेण किमपुत्राया मया कार्यमरिन्दम ॥२३॥

हे लद्मण ! वह अल्पभाग्या मेरी माना शोकसागर में निमग्न होगी—हाय ! मैं उसका कुछ भी उपकार नहीं कर सकता ! मुक्त जैसे पुत्र से तो वह बिना पुत्र ही के अच्छी थी अथवा मुक्त जैसे पुत्र को उत्पन्न कर उसे क्या मुख मिला।।२३॥

अल्पभाग्या हि मे माता कौसल्या रहिता मया । शेते परमदुःखार्ता पतिता शोकसागरे ॥२४॥

निश्चित ही मेरी माता कौसल्या श्रल्पभाग्या है। इस समय वह मेरे विछोह के कारण, श्रत्यन्त दुःखी होने के कारण, शोक-सागर में निमम्न लेटी होगी। ।२४॥ एको ह्यहमयोध्यां च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । तरेयमिषुभिः क्रुद्धो नतु वीर्यमाकारणम् ।।२५॥

हे लद्दमण ! कुद्ध होने पर मैं अकेला ही अयोध्या क्या—सारी पृथ्वी को वाणों से अपने वश में कर सकता हूँ; किन्तु यह धर्म-सङ्कट का समय है, ऐसे समय पराक्रमप्रदर्शन उचित नहीं ॥२४॥

अधर्मभयभीतरच परलोकस्य चानघ। तेन लक्ष्मण नाद्याहमात्मानमभिषेचये॥२६॥

क्योंकि हे लच्मण ! ऐसा करने से मुक्ते पाप और परलोक का भय है। इसी से मैं (पराक्रम प्रदशनपूर्वक) अपना अभिषेक नहीं करवाता अर्थात् बलपूर्वक राज्य नहीं लेता ।।२६।।

एतदन्यश्च करुणं विलप्य विजने वने। अश्रुपूर्णमुखो रामो निशि तृष्णीमुपाविशत्॥२७॥

उस निर्जन वन में उस रात्रि को इस प्रकार के अनेक विलाप कर, आँखों में आँसू भर (गद्गद कराठ होने के कारण) चुप हो बैठ रहे ॥२७॥

विल्प्योपरतं रामं गतार्चिषमिवानलम् । समुद्रमिव निर्वेगमाश्वासतय लक्ष्मणः ॥२८॥

जब विलाप कर श्रीरामचन्द्र जी चुप हो गए, तब उन्हें ज्वाला-रहित श्रिप्ति श्रीर वेगरहित समुद्र के समान शान्त देख, लदमग्र समभाने लगे।।२८॥

१ ननु वीर्यमकारणम् - धर्महानिकरेकृत्यं वीर्ये साधकत्वेननावलम्य-नीयं खल्वित्यर्थः । (गो॰)

श्रुवमद्य पुरी राजन्नयोध्याऽऽयुधिनांवर। निष्प्रभा त्विय निष्क्रान्ते गतचन्द्रेव शर्वरी ॥२९॥

हे योद्धाओं में श्रेब्ट राजन्! यह बात तो निश्चित है कि आपके चले आने पर अयोध्यापुरी तो उसी प्रकार निष्प्रभ हो गई होगी, जिस प्रकार चन्द्रमा के अस्त होने पर रात्रि हो जाती है।।२६॥

नैतदौपयिकं राम यदिदं परितप्यसे। विषादयसि सीतां च मां चैव पुरुषर्पभ ॥३०॥

परन्तु हे राम ! आपका इस प्रकार सन्तप्त होना तो उचित नहीं। क्योंकि आपके सन्तप्त होने से मुक्तको और सीता को भी विषाद होता है।।३०।।

न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव। सुहूर्तमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्धिवतौ ॥३१॥

हे राघव ! मैं और सीता आपके बिना एक मुहूर्त्त भी जीवित नहीं रह सकते, जैसे जल के बिना मछली नहीं जी सकती ॥३१॥

न हि तातं न शत्रुघ्नं न सुमित्रां परन्तप । द्रष्टुमिच्छेयमद्याहं स्वर्गं वाऽपि त्वया विना ॥३२॥

हे शत्रु को ताप देने वाले ! मैं आपके बिना न तो अपने पिता को, न अपने सहोदर शत्रुप्त को और न अपनी जननी माता सुमित्रा ही को देखना चाहता हूँ। यही नहीं, किन्तु मुफे तो आपके बिना स्वर्ग को भी देखने की इच्छा नहीं है।।३२।।

ततस्तत्र सुखासीनौ नातिद्रे निरीक्ष्य ताम्। ट्युगोक्षेनुसुक्कतां क्षत्रसम्बद्धका ।। ३,३॥० लदमण जी के इन वचनों को सुन, त्राराम से बैठे हुए धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी, सीता सहित पास ही बट वृत्त के नीचे लदमण की रची पर्णशय्या को देख, उस पर जा लेटे ।।३३।।

> स लक्ष्मणस्योत्तमपुष्कलं वचो निशम्य चैवं वनवासमादरात्। समाः समस्ता विद्धे परन्तपः प्रपद्य धर्मं सुचिराय राघवः॥३४॥

इस प्रकार लहमण के उत्तम श्रर्थ से भरे वचनों को बहुत देर तक आदरपूर्वक सुन और वानप्रस्थ आश्रमोचित समस्त नियमों का लहमण सहित यथासमय पालन करना निश्चित कर, श्रीरामचन्द्र जी चौदह वर्ष बिताने की इच्छा करते हुए ॥३४॥

ततस्तु तस्मिन् विजने तने तदा

महाबलो राघववंशवर्धनौ ।

न तौ भयं सम्भ्रममभ्युपेयतुः

यथैव सिंहौ गिरिसानुगोचरौ ॥३६॥

इति त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥

तद्नन्तर उन महाबली रघुवंशवर्द्धन दोनों भाइयों ने, उस निर्जन वन में भय और उद्देग वर्जित हो, वैसे ही वास किया, जैसे पर्वतिशाखर पर रहने वाले दो सिंह निर्भय हो, वास करते हैं॥३४॥

त्रयोध्याकाएड का तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुत्रा।

#### ॥श्रीः॥

## श्रीमद्रामायणपरायणसमापनक्रमः

### श्रीवैष्णवसम्पदाय:

-83-

एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः। प्रव्याहरत विस्रव्धं वतां विष्णोः प्रवर्धताम्॥१॥

लाभरतेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः। येषामिन्दीवरश्यामो हृद्ये सुप्रतिष्ठितः॥ २॥

काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं चोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ ३॥

कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः। श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताम्॥ ४॥

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः।

गोत्राह्मण्भ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ ४ ॥

मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये। चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्।। ६॥

वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये। पुंसां मोहनरूपाय पुरायश्लोकाय मङ्गलम्।। ७॥ विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपते । भाग्यानां परिपाकाय भन्यरूपाय मङ्गलम् ॥ = ॥

पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया। निद्ताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्।। १।।

त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिगो। सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम् ॥१०॥

सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे। संसेठ्याय सदा सक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् ॥११॥

द्गडकारण्यवासाय खणिडतामरशत्रवे। गृधराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम्॥१२॥

सादरं शबरीदत्तफलमुलाभिलाषिणे। सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिकाय मङ्गलम्।।१३॥

हनुमत्समवेनाय हरीशाभीष्टदायिने। वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्।।१४॥

श्रीमते रघुवीराय सेत्ल्लाङ्घतसिन्धवे। जितराचसराजाय रगाधीराय मङ्गलम्।।१४॥

श्रासाद्य नगरीं दिन्यामभिषिक्ताय सीतया। राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् ॥१६॥

मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः। सर्वेशच पूर्वेराचार्येः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॥१७॥

#### माध्वसम्पदायः

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याच्येन मार्गेण महीं महीशाः। गोब्राह्मणभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १॥

काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी।
देशोऽयं चोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः।। २।।
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः।
येषामिन्दीवरश्यामो हृद्ये सुप्रतिष्ठितः॥३॥
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये।
चक्रवर्तितन्जाय सार्वभौमाय मङ्गलम्॥४॥
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् । करोमि यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॥ ४॥

## स्मार्तसम्पदाय:

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः। गोत्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु॥१॥ काले वर्षेत् पर्जन्यः पृथिवीं सस्यशालिनी।

देशोऽयं चोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ २ ॥ अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः ।

श्रधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् ॥ ३ ॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। एवैकमत्तरं श्रोक्तं महापातकनाशनम् ॥ ४॥ श्रु पवनरामायणां भक्त्या यः पादं पद्मेव वा। स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा।। १।। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।। ६।। यन्मङ्गलं सहस्राचे सर्व देवनमस्कृते। वृतनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्।। ७॥ मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने। चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॥ ८ ॥ यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकलपयत्पुरा। श्रमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥ ६॥ श्रमृतोत्पाद्ने दैत्यान्त्रतो वज्रधरस्य यत्। अदितिमङ्गलं प्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम्।।१०।। त्रोन्विक्रमान्प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः। यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥११॥ ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा।।१२।। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवी

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्।

करोमि यद्यत्सकलं परसमे नारायणायेति समर्पयामि ।।१३।।

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations